# चुने हुए

# ज्योतिष योग

## Important Planetary Yogas

लेखक--

ज्योतिविद् जगन्नाथ भसीन

(Retired A. O)

[भूतपूर्व प्रधान, स्वामीरामतीर्थमिशन, दिल्ली]

- [१. 'फलित सूत्र' २. 'उत्तर काला मृत' (किव कालिदास कृत)
  - ३ "व्यवसाय का चुनाव और आपकी आर्थिक स्थित";
  - ४. 'ज्योतिष और रोग', आदि ज्योतिष-प्रन्थों के प्रणेता]

#### प्रकोशक

गोयल एण्ड कम्पनी, दरीबा, दिल्ली-६

प्रकाशक :
गोयल एण्ड कम्पनी
दरीबा, दिल्ली-६

मूल्य: पाँच रुपये

प्रथम सस्करण . सन् १९७० ई०

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

मुद्रक अशोक प्रिटिंग प्रस, दिल्ली-६

# विषय-सूची

दो शब्द

9-5

## योगों के आधारभूत १८ नियम

**६-३**८

- १ ग्रह की केन्द्र स्थिति का प्रभाव
- २. अपने स्वामी द्वारा हुष्ट भाव की वृद्धि
- ३. भावेश जिस राशि मे हो उसके स्वामी के बलाबल पर भी भावेश का फल निर्भर है
- ४ शुक्र की द्वादश स्थिति
- ५. मूल्यप्रद अग (Factors)
- ६. धन की दृष्टि से शुभ तथा अशुभ भाव
- ७. पार्श्वगामिनी हृष्टि
- पाराशरीय राजयोग
- ६ एक ही तथ्य के द्योतक दो ग्रहों का युति-दृष्टि सम्बन्ध
- १०. द्वितीय स्थान, विद्या अथवा ज्ञान का स्थान
- ११. पृथक्ताजनक ग्रह
- १२. वारसबद्ध ग्रह का लग्न पर प्रभाव
- १३. 'भावात् भावम्'' का सिद्धान्त
- १४. समस्याओं के समाधान के व्यापक नियम
- १५ निजत्व के प्रतिनिधि लग्नेश, तृतीयेश आदि
  - १६. राहु और केतु की दृष्टि तथा उसका महत्त्व
  - १७. राशिस्थ ग्रह द्वारा राशीश के फल में परिवर्तन
  - १८. नीच राशि मे नीच ग्रह का राशीश भी अधिक अनिष्ट सूचक

## ्चुने हुए ज्योतिष योग

#### योग १ से १० तक

पुष्ठ ३५-५५

अखण्ड साम्राज्य योग, अग्निकाण्ड योग, अग्रज-घातक योग; अमला योग, अधि योग; आत्मधात योग, उन्माद (पागलपन) योग, उभयचरी योग, एकान्तोत्थित रोग योग, ऋण योग।

## ११ से २०

48-58

कलानिधि योग; कारक योग, काल पुरुषोत्य रोग, काहल योग; केमद्रुमयोग (Poverty), कर्तिरयोग, खड्ग योग, गजकेसरी योग, घातकयोग Murderer), चक्षुनिर्वलता योग,।

#### २१ से ३०

56-803

दरिद्र योग, दुरुधरा योग, द्वादशशुक्र योग, दिक्बल योग; दीर्घआयु योग; नीच भग राज योग; पतित्याग योग, पत्नीत्याग योग; पत्नियो की मृत्यु का योग; सन्यास योग,

#### ३१ से ४०

१०३-१२५

पर्वत योग, प्रहारिनहत योग, पुताभाव योग, पुष्कल् योग; भद्र योग, भाषण शक्ति ह्रास योग, भास्कर योग, भेरी योग, मृत सतान उत्पत्ति योग, महा योग। ४१ से ४०

महान् आध्यात्मिक योगः; महा भाग्य योगः, भौति स्वल्प आयु का योग, मालन्य योग; मृदग योग; यमेल जन्म योग (Twins); राज्य त्याग योग; रुचक योग; लग्नपोत्त्य रोग योग; लग्न योग।

४१ से ६०

लक्ष्मी योग (क); लक्ष्मी योग (ख); लाटरी से धन प्राप्ति योग; वर्गोत्तम योग, व्यभिचार योग; वसुमत योग; १४०-१४१ वासरपति योग, विपरीत राज योग; विवाह के अभाव <sup>का</sup> योग; विज्ञान योग। ६१ से ७२

विदेश यात्रा योग; वेशि वोशि योग; वैमनस्य योग; विद्या दिशा ज्ञान योग, शकट योग; शोघ्र वैधव्य प्राप्ति १४१-१६७ योग; शराबी योग; श्रीनाथ योग; शश् योग; शारदा योग; सरस्वती योग; सगीत विद्या योग, सुन्दरी स्त्री

(या सुरूप पति) प्राप्ति योग।

फल हेतु की पुष्टि में एक सौ एक (१०१) प्रसिद्ध व्यक्तियों की कुण्डलियां प्रस्तुत की गयी हैं। लेखक की गंली की यह अपनी विशेषता और अनोखापन है।। 'पहिए और समझिये'

## ★ प्राचीन मान्यता एवं आधुनिक खोज पर आधारित

## ं रहन परिचय

(Introduction to Precious Stones)
रत्नो की पहचान तथा इनके चामत्कारिक गुण जानिये
और इनसे भरपूर लाभ उठाइये।

## ★दक्षिण भारत का ज्योतिष विषय पर दुर्लभ ग्रन्थ

## क का का का कि क

#### अब प्रकाश मे

ग्रथकार—किंव कालिदास व्याख्याकोर—ज्योतिर्विद् जगन्नाथ भसीन

इस ग्रथ का ज्योतिष साहित्य मे विशेष स्थान है और कुछ सामग्री इसमे बड़ी अचरज पूर्ण है।

## विद्वान् लेखक की अन्य रचनाये-

- १ ज्योतिष और रोग 🖖 २ फलित सूत्र
- 🗽 ३ व्यवसाय का चुनाव और आपकी आर्थिक स्थिति

मंगाने का पता -गोयल एण्ड कम्पनी, दरीवा, दिल्ली-६

## दो शब्द

योग णब्द की प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता तथा प्रियता है। ज्योतिष के क्षेत्र में भी 'योग' शब्द बहुत आकर्षक है। तुलसीदास ने राम-चरित मानस में कहा है कि:—

'ग्रह, भेषज, जल, पवन, पट, पाई कुयोग सुयोग होहिंह कुवस्तु मुवस्तु जग, लखिंह सुलछन लोग''

अर्थात् औषिधया, जल, वायु, वस्त्र तथा 'ग्रह' क्योग अथवा सुयोग द्वारा ही बुरी अथवा अच्छी वस्तुओं की प्राप्ति करवाते हैं। परन्तु कैसे, यह तथ्य लक्षण युत तथा लक्षणशास्त्र के जानने वाले ही जानते है। अत. ग्रह अपनी परिवर्तनशील स्थिति द्वारा विविध प्रकार के अच्छे बुरे योगों अथवा परिस्थितयों को उत्पन्न करते हैं। इन्ही भिन्न-भिन्न परिस्थितियों का अनुशीलन ही इस पुस्तक का विषय है।

- (२) पूर्व आचार्यों ने ग्रहों आदि की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करते हुए उनकी बहुत सी स्थितियों का वर्णन अपने ग्रथों में किया है और उन परिस्थितियों अथवा योगों को उपयुक्त नाम भी दिये है। यही योग विविध नामों से प्रसिद्ध हैं।
- (३) इस सकलन से हमारा उद्देश्य यह है कि हम इन प्राचीन योगों को आधुनिक सरल वैज्ञानिक भाषा में उत्हापोह के साथ जनता की सेवा में उपस्थित करें। साथ ही इस पुस्तक में हम ने उन योगों का समावेश भी कर दिया है जो जीवन में अथिक, सामाजिक अथवा शारीरिक टिंट से महत्व रखते हैं परन्तु प्राचीन ग्रथों में उनका 'योग' रूप से वर्णन नहीं है।

- (४) विषय को सर्व साधारण के लिये उपयोगी बनाने के लिये हम, ने यथासंभन्न प्रत्येक योग को कई एक वास्तविक जीवन से ली गयी कुण्डलियों की सहायता से स्पष्ट करने का यत्न किया है और साथ ही प्रत्येक योग का हेनु, यथामति, उपस्थित करने का प्रयास किया है।
  - (५) परन्तु प्रस्तुत योगो के अच्छी प्रकार समझने के लिये कित-पय आधार भूत, अत्यावश्यक एव कुछ अशो मे विचित्न, नियम लिख दिये हैं। सम्भव है कि ये नियम कुछ स्थानो पर विचित्न प्रतीत हो परन्तु कही भी वे ज्योतिष शास्त्र के विरुद्ध नही है। बिल्क प्रत्येक स्थान मे हमने शास्त्रोक्ति द्वारा अथवा अन्य शास्त्र का प्रमाण उन योगो की पुष्टि मे उपस्थित कर दिया है।
  - (६) आशा है कि पाठक इस पुस्तक द्वारा ज्योतिष के मूल को पकड पावेगे और ज्योतिष को हेतु (Logic) का एक समुचित विषय बना पायेगे।

वैशाख पूर्णिमासवत् २०२७ २१ मई १६७० ई० जगन्नाथ मसीन

# योगों के आधारमूत नियम

वैसे तो ज्योतिप शास्त्र में फल कहने के अनेक नियम है, परन्तु प्रस्तुत पुस्तक में हमने बहुधा उन्ही नियमों का उल्लेख किया है जिन का उन योगों से घनिष्ठ सम्बन्ध है जिनका परिचय हमने इस पुस्तक मे पाठकों को दिया है। ये नियम इस प्रकार है:—

#### : 8:

## यह की केन्द्रस्थित का प्रभाव

गहो आदि की केन्द्रस्थित उस भाव-आदि पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव डालती है जिस भावादि से वे ग्रह केन्द्र में होते है; विशेषतया दशम स्थान में। केन्द्र-स्थान कुण्डली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव को कहते है। उदाहरण के लिए यदि दशम भाव में कोई शुभ अथवा अशुभ ग्रह उपस्थित हो तो उस शुभ अथवा अशुभ ग्रह का प्रभाव लग्न पर पड़ा हुआ समझा जायेगा। पाश्चात्य ज्योतिष में इस को "स्क्वेअर एस्पैक्ट" (Square Aspect) कहते हैं। उनके यहाँ यह केन्द्रीय प्रभाव सदा सर्वदा बुरा ही माना जाता है, चाहे केन्द्रमें स्थित ग्रह नैस्गिक शुभ ग्रह, वृहस्पति अथवा शुक्र ही क्यों न हो। परन्तु हमारे शास्त्र ऐसा नहीं मानते। हमारे शास्त्रों के अनुसार केन्द्र में स्थित ग्रह का लग्न पर शुभ अथवा अशुभ प्रभाव उसके शुभत्व अथवा अशुभत्व पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिये, यदि कुण्डली में शनि दशम भाव में स्थित हो

ता यद्याप शान की दृष्टि लग्न पर नहीं है तो भी शनि का लग्न पर पूर्ण प्रभाव माना जायेगा और एक पापी ग्रह के नाते शनि अपनी इस दशम स्थिति द्वारा लग्न को हानि पहुँचायेगा। इसी दशम स्थान (केन्द्र) स्थिति के नियम को आप अन्य भावो आदि पर भी लगा सकते हैं। जैसे, मान लीजिये कि बृहस्पति किसी कुण्डली के द्वितीय स्थान मे पडा हुआ है और शनि एकादश मे। यहाँ भी शनि चूँकि बृहस्पति से दशम स्थानमे विद्यमान है, अत उसका पाप अथवा पृथक्ताजनक प्रभाव द्वितीय भाव तथा बृहस्पति, दोनो, पर माना जायेगा।

प्रसाणो द्वारा पुष्टि — (१) उपर्युक्त नियम को और अधिक अच्छी प्रकार समझने के लिए, महर्षि पाराशर का निम्नलिखित इलोक देखिये.—

सहस्ररिष्मतश्चन्द्रे कण्ठकादिगते सित । न्यूनमध्यवरिष्ठानि धनधीनैपुणानि च ॥

अर्थात्—जब चन्द्रमा सूर्य से केन्द्र, पनफर, अथवा आपोिक्लम स्थानों में स्थित हो तो जिस मनुष्य की कुण्डली में ऐसा योग हो उस को "धन" "बुद्धि" तथा निपुणता की प्राप्ति कमश "बहुत थोड़ी माला में" "मध्य माला में" तथा "बहुत अधिक माला में" होती है। दूसरे शब्दों में उक्त प्राप्ति सब से कम उस समय होती है जब कि चन्द्रमा पर सूर्य का प्रभाव सबसे अधिक होता है और तीनों स्थितियों में से सबसे अधिक प्रभाव तब पड़ा माना जावेगा जब कि चन्द्रमा सूर्य से केन्द्र में होगा अथवा सूर्य चन्द्रमा से केन्द्र में होगा। प्रभाव का अनिष्टप्रद होना यहाँ स्पष्टतया सूर्य की चन्द्रमा से केन्द्र-स्थित के कारण ही है।

(२) इसी तथ्य को हिष्टगोचर करते हुए "सर्वार्थचिन्ता-मणिकार" ने वाहन की प्राप्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है — 'लग्नवाहनभाग्येशास्तु अन्योन्यं केन्द्रमाश्रिताः। लग्ननाथे बलाढये वा वाहनाधिपति भवेत्॥" (४-१७०)

अर्थात्—जब लग्न, नवम तथा चतुर्थ भावों के स्वामी परस्पर एक दूसरे से केन्द्र में स्थित हों अथवा जब लग्नाधिपित बलवान् हो तो वाहन (Conveyance) मोटर-स्कूटर आदि की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि परस्पर एक दूसरे से केन्द्र में होने के कारण लग्ना-धिपित आदि का सबन्ध वाहनाधिपित (चतुर्थ भावाधिपित) से हो जायेगा और यह सबन्ध लग्न को अर्थात् मनुष्य के स्वयं (Self) को वाहन की प्राप्ति करवा देगा।

(३) वराह मिहिराचार्य ने भी अपने ज्योतिष ग्रथ 'बृहद् जातक' के "अरिष्टाध्याय" प्रकरण में कहा है :—

"क्षीणे 'हिमगौ व्ययगे पापैरुदयाष्टमगैः। केन्द्रेषु शुभाश्च न चेत् क्षिप्रं निधनं प्रवदेत्।।"

अर्थात्—यदि क्षीण चन्द्र द्वादश स्थान में हो, लग्न तथा अष्टम स्थान में पापी ग्रह हों और किसी भी केन्द्र स्थान में कोई शुभ ग्रह न हो तो नवजात बालक की शीघ्र मृत्यु हो जायेगी, ऐसा कहे। यहाँ भी केन्द्रों में शुभ ग्रहों के अभाव का तात्पर्य यह है कि इस अभाव से लग्न को कोई बल नहीं मिल रहा जिसके फलस्वरूप बालारिष्ट की उत्पत्ति हो रही है। यदि केन्द्र में शुभ ग्रह होगे तो उनका शुभ प्रभाव लग्न पर पड़ेगा जिससे लग्न को बल मिल जायेगा और अरिष्ट का नाश हो जायेगा।

(४) और भी कहा है :—"चन्द्राद् दशमे भानु मातुर्मरणस् करोति पापयुत"

अर्थात्—चन्द्र से दशम स्थान में यदि सूर्य हो और उसी स्थान में कोई पापी ग्रह भी विद्यमान हो तो माता की शीघ्र मृत्यु हो जाती है। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति मे चन्द्र अवश्य पाप प्रभाव मे आ जाता होगा और उसका पाप प्रभाव मे आना पापी ग्रहो की उससे दशम स्थिति होने के कारण ही हो सकता है। अत दशमस्थ ग्रहो का प्रभाव दशम से चतुर्थ पर पड़ता है—यह सिद्धात सत्य स्वीकार करना होगा।

अत निष्कर्ष यह है कि प्रत्येक राशि, ग्रह अथवा भाव पर उस ग्रह अथवा ग्रहो का प्रभाव पडेगा जोकि उक्त राशि, ग्रह अथवा भाव से दशम केन्द्र में स्थित हो।

#### : ?:

# अपने स्वामी द्वारा दृष्ट भाव की वृद्धि

जब कोई भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट होता है तो उस भाव की वृद्धि होती है, चाहे भाव का स्वामी नैसर्गिक पापी ग्रह-मगल, णित-आदि ही क्यों न हो। यह वृद्धि और भी अधिक हो जाती है जब कि अपने स्वामी द्वारा दृष्ट भाव पर शुभ ग्रह का प्रभाव भी युति अथवा दृष्टि द्वारा हो। उदाहरण के लिये प० जवाहरलाल नेहरू की कुण्डली स० (१) को ले। यहा दशम भाव पर विचार कुण्डली स० १ कीजिये। मगल, दशमस्थ निज राशि



कीजिये। मगल, दशमस्य निज राशि मेष को अपनी पूर्ण अष्टम इष्टि से देख रहा है। अत यद्यपि मङ्गल एक नैस्रिक पापी ग्रह है तो भी उसकी अपनी राशि "मेष" पर इष्टि, दशम भाव को जिसमे कि मेष स्थिन है, बढाने तथा ऊँचा करने वाली होगी। यहाँ दशम भाव को और भी अधिक बल इस लिये मिल रहा है कि यह भाव तीन शुभ ग्रहों से भी हष्ट है, क्योंकि इस भाव पर शुऋ तथा बुध दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों की सप्तम हष्टि है और तीसरे नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु की पञ्चम पूर्ण हिष्ट है।

(२) अपने स्वामी द्वारा दृष्ट भाव की वृद्धि विशेष रूप से उस अवस्था में भी हो जाती है जब कि शुभ ग्रहों का युति अथवा दृष्टि का प्रभाव दृष्ट राशि पर न भी हो परन्तु दृष्ट राशि के स्वामी ग्रह की दूसरी राशि पर हो। इसका उदाहरण सी० आर० दास (बगाल) की कुण्डली स० २ है। यहा मङ्गल, लग्न कुण्डली सं० २ में स्थित निज राशि वृश्चिक को पूर्ण हृष्टि से देखता है। यद्यपि वृश्चिक पर कोई शुभ युति अथवा दृष्टि नहीं के

है तथापि मङ्गल की इतर राशि

अर्थात् मेष पर चन्द्रमा की युति द्वारा

तथा शुक्र तथा बुध की हिष्ट द्वारा

नैसर्गिक शुभ प्रभाव पड रहा है और इसका फल वृश्चिक को भी मिल रहा है। अस्तु इस कुण्डली मे इस नियम के लागू होने के फल-स्वरूप लग्न, सूर्य लग्न तथा चन्द्र लग्न-तीनों लग्नों को अतीव बल प्राप्त हो रहा है जोकि महान् धनदायक तथा मानदायक योग है।

92

उपर्युक्त नियम का उल्लेख हमने अपनी पुस्तक "होराशतक" में इस प्रकार किया है।

हिराशिपाः ये च कुजादिखेटा,
पश्येयुरेकं ऋक्षं स्वकीयम्।
ऋक्षं तु शुभखगैरवलोकित हि
फलं तु तस्यान्यगृहेऽपि सुष्ठु।

अर्थात्—मङ्गल आदि दो राशियों के स्वामी जब अपनी एक राशि को देखते हो और वह राशि शुभ ग्रह द्वारा भी देखी जा रही हो तो उक्त दृष्टियों का फल उस भाव को तो मिलता ही है जहाँ पर कि दृष्ट राशि स्थित है, साथ ही, वह भाव भी बलवान् तथा शुभफलप्रद समझना चाहिये जहा पर कि देखने वाले ग्रह की दृष्टराशि से इतर राशि पड़ी है। उदाहरण ऊपर लिखी जवाहरलाल नेहरू की कुण्डली में देखिये। यहाँ मङ्गल द्वारा दृष्ट होने तथा शुभ ग्रहो द्वारा दृष्ट होने का शुभ फल दशम भाव को तो मिल ही रहा है। परन्तु यह शुभ फल मङ्गल की इतर राशि अर्थात् वृश्चिक राशि वाले भाव अर्थात् पञ्चम भाव (मन्त्रणा शक्ति) को भी मिल रहा है।

चेतावनी—परन्तु उपर्यु कत नियम का प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि यदि कोई ग्रह अपने स्वामी द्वारा हृष्ट है और वह स्वामी पापी ग्रह है और किसी शुभ ग्रह की ग्रुति अथवा हृष्टि हृष्ट भाव पर नहीं है अथवा भावेश पर नहीं है तो भी हृष्ट भाव से लाभ होगा परन्तु यह लाभ वस्तुसबन्धी होगा, जीवनसंबन्धी न हो पावेगा। इस वात को उदाहरण से इस प्रकार समझिये—किसी कुण्डली मे कोई नैस्गिक पापी ग्रह, जैसे श्रानि, लाभेश होता हुआ पचम भाव मे स्थित है तो यद्यपि शनि की एकादश भाव में स्थित अपनी राशि पर हृष्टि होने के कारण लाभ प्राप्ति पुरुषार्थ आदि लाभ भाव द्वारा प्रदिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति तो होगी परन्तु बड़े भाई की प्राप्ति, जिसका विचार एकादश भाव से किया जाता है, न होगी अर्थात् जातक को वड़े भाई का अभाव कहना चाहिये।

उपयु क्त साधारण नियम की पुष्टि पृथ्ययशस् इस प्रकार करता है:—

"यो यो भाव स्वामियुक्तो दृशो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि " अर्थात् जो जो भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट अथवा युक्त हो उस उस भाव की वृद्धि होती है अर्थात् भाव द्वारा प्रहष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है।

इस नियम का अनुमोदन "फलदीपिका"-कार इस प्रकार करते है

"यस्मिन् राशौ वर्तते खेवरस्तद् । राशीशेन प्रेक्षितश्चेत् स खेट क्षोणीपालं कीर्तिमन्तं विदध्यात् सु स्थानश्चेत् कि पुन. पार्थिवेन्द्र ॥ (७-२८)

अर्थात्—ग्रह जिस राशि में स्थित हो उस का स्वामी यदि उस राशि को पूर्ण दृष्टि से देखें तो राजा का जन्म होता है और यदि वह ग्रह अच्छे स्थान में भी (केन्द्रादि में) हो तब तो, क्या कहना, राजाओं का भी राजा होता है, भाव यह है कि जो भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट है वह अभिवधित एव प्रफुल्लित समझा जाना चाहिये। महान् व्यक्तियों की कुण्डलियों में बहुधा लग्नेश लग्न को देखता है। अथवा चन्द्र लग्न का स्वामी चन्द्र लग्न को अथवा सूर्य लग्न का स्वामी सूर्य लग्न को देखता है जिस से लग्न अभिवधित होकर राज्य-धन-स्वास्थ्य आदि को प्रदान करता है।

## : ३:

# भावेश जिस राशि में हो उसके स्वामी के वलावल पर भी भावेश का फल निर्भर है

(१) किसी भावेश का अपने भाव के लिये जिसका कि वह स्वामी है अच्छा अथवा बुरा फल, जहाँ उसकी उस राशि पर निर्भर करता है जहाँ पर कि वह स्थित है, वहाँ वह फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि जिस राशि मे वह स्थित है उसका स्वामी वलवान् है अथवा निर्वल। उदाहरण के लिये, यदि कर्क लग्न की कुण्डली हो और सूर्य तुला राशि का चतुर्थ स्थान में स्थित हो तो यह स्थिति अपने में इस बात की सूचक है कि द्वितीयाधिपित सूर्य धन का द्योतक होता हुआ नीच राशिमें स्थित होकर निर्वल है। अत इस कुण्डली वाले को सूर्य अपनी दशा अन्तर्दशामें अधिक हानि पहुँचाने वाला है परन्तु सूर्य-अधिष्ठित राशि अर्थात् तुला का स्वामी शुक्र यदि सप्तम आदि शुभ स्थानों में स्थित हो और शुभयुक्त अथवा शुभ हष्ट हो तो सूर्य को तथा द्वितीय स्थान को जिसका कि सूर्य स्वामी है, निर्वल नहीं समझना चाहिये।

वैद्यनाथ ने इस सम्बन्ध में कहा भी है —
'भावेशाकान्तराशीशे दुस्थे भावस्य दुर्बलम्।
स्वोच्चे मिद्रस्वराशिस्थे भावपुष्टिं वदेत् बुध ॥

अर्थात्—िकसी भाव का स्वामी जहाँ पडा हो उस राशि का स्वामी यदि दुस्थान अर्थात् छठे, आठवे, अथवा बारहवे भाव मे स्थित हो तो पूर्व भाव को दुर्बल समझना चाहिये और यदि वह अपनी उच्च राशि अथवा अपने मित्र ग्रह की राशि अथवा अपनी राशि मे स्थित हो तो पूर्व भाव की पुष्टि कहनी चाहिये।

: 8:

## शुक्र की द्वादश स्थिति

शुक्त ग्रह चूँ कि एक भोगात्मक ग्रह है इस कारण इसका भोगात्मक द्वादश भाव से विशेष सबन्ध तथा लगाव है। जितना अधिक शुक्त द्वादश भाव तथा उसके स्वामी पर प्रभाव डालेगा उतना ही अधिक वह शुक्र जातक के लिये भोगों की सृष्टि करेगा। अत. स्पष्ट है कि जव द्वादशेश तथा शुक्र दोनों इकट्ठे द्वादश स्थान में स्थित हो तो मनुष्य बहुत धन तथा भोगों के भोगने वाला होगा। इसी लिये हमने

अपनी पुस्तक ''होराशतक'' में कहा है कि :—
"कथितं नियमैरेव द्वादशस्थानगो भृगु ।
अन्त्यपेन च संयुक्तो विशेषेण धनदायक ।।

अर्थात् कथित नियमों को दृष्टि में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जब शुक्र द्वादशाधिपति के साथ होकर द्वादश स्थान ही में स्थित हो तो विशेष धन के देने वाला होता है।

अन्य ग्रन्थकारों ने भी शुक्र की द्वादश स्थिति के बारे में ऐसे ही विचारों को व्यक्त किया है। "भावार्थ रत्नाकर"-कार का कहना है कि:—

> मेषे जातस्य धनपो व्ययस्थोऽपि कविः शुभः। इतर ऋक्षेतु जातस्य व्ययस्थो धनपोऽशुभः॥

केवल मेष लग्न वालों का शुक्र यदि द्वादश स्थान मे हो तो शुभ फल करने वाला अर्थात् धन देने वाला है। अन्य कोई लग्न हो और ग्रह द्वितीयेश होकर द्वादश हो तो शुभदायक नही होता।

'उत्तरकालामृत' के रचयिता ने भी शुक्र की द्वादश स्थिति के संबन्ध मे यही विचार व्यक्त किये है। इनका कहना है कि:—

''स्वोच्चेस्वर्क्ष सुरेज्यभस्थरविजो, लग्नस्थितोऽपीष्टकृत्। शुक्रो द्वादशसस्थितोऽपि शुभदो मन्दाँशराशी बिना'' (४-१६)

अर्थात् शनि यदि अपनी उच्च अथवा निज राशि में अथवा गुरु की राशि में, लग्न में स्थित हो तो शुभ फल करता है और शुक द्वादश भाव में भी यदि शनि की राशि अथवा नवांश के बिना स्थित हो तो भी शुभ फल करता है।

(२) शुक्र का लगाव द्वादश भाव से इतना घनिष्ठ है कि शुक्र यदि षष्ठ भाव में भी स्थित हो तो भी शुभ फल ही करता है। इसी सबन्ध मे "उत्तर कालामृतकार" का कहना है कि "षष्ठस्थ शुभकृत्किव " अर्थात् छठे स्थान मे स्थित शुक्र शुभकारी होता है। "भावार्थरत्नाकर" के रचयिता का भी शुक्र की षष्ठ स्थान में स्थिति के सम्बन्ध में यही विचार है —

> "शुक्रस्य षष्ठसंस्थान योगदं भवति ध्रुवम् । च्ययस्थितस्य शुक्रस्य यथायोगं वदन्ति हि ॥"

अर्थात् शुक्र का छठे भाव मे होना योग अर्थात् शुभता की अवश्य सृष्टि करता है, जैसी शुभता उसके द्वादश भाव मे स्थिति से उत्पन्न होती है।

भावार्थ रत्नाकरकार ने कर्क लग्न वालों के लिये भी शुक्र की द्वादश स्थिति को योगप्रद माना है। उनका कहना है कि .—

"कर्के जातस्य शुक्रस्तु व्ययस्यो धनगोऽपि वा । योगप्रदस्तु भवति हि अन्यत्र न हि योगद ॥

अर्थात्—कर्कं लग्न मे जन्म लेने वालो के लिये शुक्र का व्यय अथवा धन स्थान मे स्थित होना योग अर्थात् धनादि शुभ फल देने वाला होता है। अन्यत्र योगदायक नहीं।

निष्कर्ष—यह है कि द्वादश भाव से सबन्ध होने से शुक्र अनुकूल स्थिति पाकर तथा प्रबलता को पाकर शुभ फल को करता है। शुक्र की द्वादश स्थिति से शुक्र को बल मिलता है और शुक्र चूँ कि "स्त्री" का कारक है अत. जिन कुण्डलियों में शुक्र द्वादश स्थान में स्थित होता है उन की स्त्री प्राय दीर्घजीवी होती है। निष्कर्ष यह कि साधारण नियम, कि जो ग्रह द्वादश भाव में स्थित हो वह निर्वल हो जाता है, शुक्र पर लागू नहीं होता।

#### : 4:

# मूल्यप्रद अंग (FACTORS)

आय (Income) का भाव एकादश है और द्वितीय भाव एका-दश से चतुर्थ होने के कारण "आय" के रहने का या रखने का घर "धनागार" अथवा (Accumulated Income) है। धन (Wealth) और मूल्य (Value) का परस्पर घनिष्ठ सबन्ध है। जितना अधिक धन प्राप्त होगा अथवा सचित होगा उतना ही अधिक उसका मूल्य भी होगा। अत "मूल्य" का निरीक्षण-परीक्षण अथवा विवेचन हमको उन सब भाव आदिको द्वारा तथा उनके स्वामियो द्वारा करना चाहिये जो कि धन का किसी भी रूप से प्रतिनिधित्व करते हो। अतः किसी वस्तु-सामग्री-पुरुष-सस्था आदि को मूल्यवान् उत्कृष्ट उच्चकुलीन, आदि बनाने वाले निम्नलिखित मूल्यप्रद कारक (Factors) है:—

(१) लग्न (२) लग्नाधिपति (३) धनभाव (४) धनेश (५) एकादश भाव (६) एकादश भाव का स्वामी (७) गुरु (८) चन्द्र लग्न (६) चन्द्रलग्न का स्वामी (१०) सूर्य लग्न (११) सूर्य लग्न का स्वामी।

लग्न का महत्व—इस सन्दर्भ मे 'सर्वार्थ चिन्तामणि'' मे आया है कि:—

## "लाभेशतत्कारक-दृष्टि-योगात् एव वदन्त्यत्र धने बहुत्वम् ॥" (३-६६)

अर्थात् एकादश भाव का स्वामी तथा उसी भाव का कारक अर्थात् "बृहस्पति," इन दो ग्रहो की युति अथवा दृष्टि धन के बाहुल्य (Abundance) की सूचक है। अर्थात् जिस भाव आदि पर इन दो ग्रहो का शुभ प्रभाव, युति अथवा दृष्टि द्वारा पड़ रहा हो, उस भाव आदि की वृद्धि उस की उत्कृष्टता, उस का मान तथा उस के मूल्य मे वृद्धि होती है।

लग्न की जितनी श्लाघा की जाये उतनी कम है। लग्न के बल-शाली होने से मनुष्य को जीवन मे मूल्य की प्राप्ति होती है अर्थात् उसे ऐसी मूल्यवान् वस्तुएँ जैसे स्वास्थ्य, अथवा धन चरित्न-आयु आदि की प्राप्ति होती है और लग्ने जितनी जितनी बलवान् होती चली जायेगी मनुष्य उपर्युक्त धनादि मूल्यों से उतना ही अधिक सम्पन्न होता चला जायेगा।

लग्न के महत्व की ओर सकेत करने के लिये ''सारावली'' का

निम्नलिखित श्लोक ही पर्याप्त होगा '--

"लग्ने त्रयो विगतशोकविवर्द्धितानां, कुर्वन्ति जन्मश्रुभदा पृथिवीपतीनाम् । पापस्तु रोगभयशोकपरिष्लुतानाम्, बह्वाशिनाम् सकललोकतिरस्कृतानाम् ॥" (३४-१२)

अर्थात् यदि लग्न में तीन शुभ ग्रह पड जाये तो शोकरहित राजाओं के जन्म के परिचायक होते हैं और इस के विरुद्ध यदि लग्न में तीन पापी ग्रह पड जाये तो मनुष्य रोग और शोक से प्रपीडित निर्धन तथा अपमानित होकर जीवन के दिन काटता है।

इस प्रकार लग्नेश, एकादशेश, धनेश तथा गुरु यह चार ग्रह विशेष रूप से धन तथा मूल्य के द्योतक है और अपनी युति तथा दृष्टि से प्रभावित भाव से सबद्ध बातों को अत्यधिक मूल्यवान् बनाते है। उदाहरण के लिए यदि कुम्भ लग्न का जन्म हो और सूर्य एकादश भाव में बृहस्पति से अथवा चन्द्र से दृष्ट हो तो मनुष्य का विवाह किसी बहुत ऊंचे राजा-नबाव-रईस की लड़की से होता है। इसी प्रकार यदि कुम्भ लग्न हो और गुरु चतुर्थ भाव तथा चतुर्थेश दोनों पर अपना युति तथा दृष्टि का प्रभाव डाल रहा हो तो व्यक्ति को लाखों की जायदाद अथवा सम्पत्ति की प्राप्ति होती है।

#### : ६ :

# धन की दृष्टि से शुभ तथा अशुभ भाव

कुण्डली के बारह भावों को स्थूलरूप से दो भागों मे विभक्त किया जा सकता है, एक शुभ भाव, दूसरा अशुभ भाव। पहले अर्थात् शुभ विभाग में लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पञ्चम, सप्तम, नवम, दशम एकादण भावों का समावेश है और दूसरे विभाग मे तृतीय, षष्ठ, श्रष्टम, तथा द्वादश भावो का समावेश होता है। यह वर्गीकरण आर्थिक द्दिकोण से है अर्थात् लग्न, द्वितीय, चतुर्थ, पचम आदि भावों के स्वामी जब केन्द्र आदि शुभ स्थानों में स्थित होकर शुभ-युक्त अथवा शुभद्दष्ट होंगे तो मनुष्य को धन, सुख, भाग्य आदि की प्राप्ति तथा इनका सबर्धन प्राप्त होगा और इस के विपरीत जब तृतीय, पष्ठ, अष्टम, द्वादश भावों के स्वामी केन्द्रादि मे बलवान् होंगे तो अभाव, दरिद्रता, रोग आदि की प्राप्ति अथवा वृद्धि होगी,। इसी प्रकार जब द्वितीय, चतुर्थ, पचम भावों के स्वामी निर्वल हो तो धन आदि का नाश कहना चाहिये और षष्ठेश आदि ग्रह निर्वल हो तो धन की प्राप्ति कहनी चाहिये। एकादश भाव के स्वामी को महर्षि पाराशर ने पापी माना है। उनका इस ग्रह को पापी मानना स्वास्थ्य अर्थात् मारक दृष्टि से है न कि आर्थिक दृष्टि से । अत. एकादशेश भले ही किन्ही दशाओं में रोग आदि देता हो, प्रायः वलवान् एका-दगेश धनदायक ही सिद्ध होता है।

#### ः ७ :

# पार्श्वगामिनी दृष्टि

यद्यपि यह साधारण नियम सत्य है कि ग्रहों की षष्ठ तथा अष्टम भाव में स्थिति उनके लिये हानिकारक है; परन्तु यह ध्यान रहे कि यदि किसी भाव से अथवा ग्रह से षष्ठ और अष्टम दोनो स्थानो में (एक में नहीं) शुभ ग्रह आ बैठे तो उस भाव अथवा ग्रह की अवश्य वृद्धि होगी जिस से कि ग्रह षष्ठ तथा अष्टम में है। जैसे किसी भी लग्न से शुक्र छठे पड़ा हो और गुरु अष्टम में तो लग्न को शुक्र तथा गुरु के कारण बहुत बल प्राप्त हो जाता है। इस में कारण यह है कि ऐसी स्थित में शुक्र की दृष्टि तो लग्न से द्वादश स्थान पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि लग्न से द्वितीय स्थान पर। इस प्रकार लग्न के दोनो ओर शुभ प्रभाव पड़ने से, मानो, लग्न को शुभ मध्यत्व की प्राप्त हुई हो। इस दृष्टि को हम ने अपनी पुस्तक "होरा शतक" में "पार्श्वगामिनी" दृष्टि के नाम से उल्लेख किया है। वहा लिखा है —

- (क) होराशास्त्रस्य विद्वद्भि शुभमध्यत्वमुदाह् तम्। एव च पापमध्यत्वं भावानां फल निर्णये
- (ख) चन्द्राधियोगे तु चन्द्रात् षष्ठाष्टमा शुभा । स्वपार्श्वहष्ट्यैव यच्छन्ति अधियोगस्य शुभं फलम् ।।

अर्थात् ज्योति शास्त्र जानने वालो ने शुभ मध्यत्व (ग्रह अथवा भाव का दो शुभ ग्रहो के बीच मे आ जाना) और "पाप मध्यत्व" (ग्रह अथवा भाव का दो पापी ग्रहो के बीच मे आ जाना) का उल्लेख किया है। जब हम "चन्द्राधि-योग" नाम के योग (चन्द्र से छठे, सातवे आठवें शुभ ग्रहो के होने पर यह योग बनता है) पर विचार करते है तो उस की शुभता का कारण यह है कि चन्द्र के द्वितीय तथा द्वादश भाव पर शुभ प्रभाव पडता है, जिस से चन्द्र को मानो शुभमध्यत्व का लाभ पहुँचता है जिस के फल स्वरूप वह लग्न रूप से धन, आयु, यश, स्वास्थ्य सद्गुण आदि को देता है।

निष्कर्ष यह कि जिस किसी भी भाव या ग्रह से शुभ ग्रह पष्ठ तथा अष्टम होगे उस भाव अथवा ग्रह की खूब वृद्धि करेगे।

#### : দ্ৰ :

## पाराश्रीय राजयोग

- (१) भावों की पांच श्रेणियाँ कुण्डली के द्वादश भावों को पाँच श्रेणियों में विभक्त किया गया है। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम भाव केन्द्र सज्ञा वाले प्रथम श्रेणी में; लग्न, पचम, तथा नवम भाव जिनकी विकोण सज्ञा है दितीय श्रेणी में; दितीय तथा द्वादश भाव तृतीय श्रेणी में; तृतीय, षष्ठ तथा एकादश भाव चतुर्थ श्रेणी में; तथा अष्टमेश पंचम श्रेणी में आता है।
- (२) केन्द्र के स्वामी ग्रह यदि नैसर्गिक शुभ गुरु, शुक्र आदि हों तो अपनी नैसर्गिक शुभता खो देते है।
- (३) विकोण के स्वामी सदा सर्वदा शुभ फल देते हैं; चाहे वे नैसिंगिक शुभ ग्रह हों अथवा पापी।
  - (४) द्वितीय तथा द्वादश भाव के स्वामी--
- (क) यदि एक राशि के स्वामी अर्थात् सूर्यं अथवा चन्द्र हों तो श्रुभ अथवा अशुभ फल सूर्य तथा चन्द्र के बल तथा स्थिति पर निर्भर करता है।
- (ख) यदि दो राशियों के स्वामी हों तो फल उस भाव का होगा जिस में कि ग्रह की द्वादशेतर राशि स्थित हो।
- (५) तृतीय, षष्ठ तथा एकादश स्थान के स्वामी पापी कहलाते हैं। एकादशश स्वास्थ्य के लिये बुरा है, धन के लिये नही।
- (६) अष्टमेश-पापी है। बलवान् अष्टमेश आयुदायक तो है परन्तु निर्धन बनाता है।
  - (७) सूर्य तथा चन्द्र को अष्टमेश होने का दोष नही लगता।
- (८) अष्टम तथा तृतीय आयु स्थान है। इनसे द्वादश अर्थात् -सप्तम तथा द्वितीय मारक स्थान है। निर्वल द्वितीयेश तथा सप्तमेश

अपनी दशा अन्तर्दशा मे शारीरिक कष्ट देते है। और यदि आयु का अन्तिम खण्ड आचुका हो तो मृत्यु भी देते हैं।

(१) केन्द्राधिपत्य से जो शुभ ग्रह अपनी शुभता खो बेठते हैं, उनमे गुरु सब से अधिक शुभ होने के कारण सब से अधिक शुभता खो वैठता है। अत दो केन्द्रो का स्वामी गुरु यदि द्वितीय षष्ठ, अष्टम, द्वादश आदि अनिष्टकारी भावों में निर्वल होकर स्थित हो तो बहुत अरिष्ट करता है।

(१०) ग्रह की अन्तिम शूभता अथवा अशुभता का निर्णय उस की दोनो राशियों के आधिपत्य द्वारा करना चाहिये। जैसे ककं लग्न के लिये सप्तम केन्द्र का स्वामी होने के कारण शिन यद्यपि अपनी अशुभता खो देता है फिर भी अशुभ ही रहता है, क्यों कि जिस दूसरी राशि का यह स्वामी है वह कुभ राशि अष्टम में पड़ती है और अष्ट-मेश पापी होता ही है। इसी प्रकार तुला लग्न के लिये मङ्गल द्विती-याधिपति होने के कारण सप्तम भाव का जिसमें कि इस की अन्य राशि स्थित है, फल करेगा। अब मङ्गल एक पापी ग्रह है। उसका सप्तम केन्द्र का स्वामी होना उसकी अशुभता का नाश करता है अत. तुला लग्न के लिये मङ्गल थोडा शुभ ही फल करेगा। हा, थोडासा भी पाप-प्रभाव यदि इस पर होगा तो अनिष्ट फल देगा। बृषभ लग्न वालों के लिये शिन योग कारक ही मानना चाहिये क्योंकि केन्द्र का स्वामी (दशमेश) होने के कारण शिन अशुभ नहीं रहता और नव-मेश होने के कारण शुभ होता ही है।

(११) गुरु को दो केन्द्रों के स्वामी होने का दोष लगता है परन्तु धनु लग्न अथवा मीन लग्न हो तब नही; क्यों कि ऐसी दशा में गुरु लग्नेश भी हो जाता है और गुरु का एक साथ केन्द्र तथा कोण (लग्न कोण भी है) का स्वामी होना उसे दोषी बनाने की बजाय उलटा योगकारक बना देता है। इसी प्रकार बुध को भी दो केन्द्रों

के आधिपत्य का दोष लगता है परन्तु मिथुन अथवा कन्या लग्न वोलों के लिये नही; क्यों कि यहा भी बुध केन्द्र तथा कोण का एक साथ स्वामी वन जाता है।

:3:

# एक ही तथ्य के चोतक दो ग्रहों का युति-दृष्टि-सम्बन्ध

(१) जब दो ऐसे ग्रहों आदि का जो एक ही तथ्य के द्योतक हों परस्पर युति अथवा दृष्टि द्वारा सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो उस तथ्य सबन्धी घटनाएँ घटती है। उदाहरणार्थ—लग्न तथा अष्टम भाव दोनो ही 'आयु' के द्योतक है। अतः यदि लग्नेश तथा अष्ट-मेश लग्न में इकट्टे बैठे हों अथवा अष्टम स्थान मे एकत्र हों अथवा अन्य किसी भी स्थान मे एक साथ वैठे हों और दोनो पर शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो आयु बहुत दीर्घ हो जाती है; कारण कि शुभता का प्रभाव लग्न तथा अष्टम अथवा उनके स्वामी, सभी आयु-द्योतक अगों पर पडेगा। इसी नियमानुसार यदि लग्नेश तथा अष्टमेश को उपर्युक्त स्थित मे पापी ग्रह देखते हों अथवा अन्य किसी प्रकार से प्रभावित करते हों तो आयु को बहुत कम कर देगे। इस सिद्धान्त को हम सादृश्य सिद्धान्त ( Principle of Similarity) कहेगे । इस सिद्धान्तानुसार जव दितीयाधिपति पचम भाव में बलवान् हो तो मनुष्य मे भापण शक्ति (Oratory) की विशेष योग्यता आ जाती है क्यों कि द्रितीय तथा पचम दोनो भाव भाषणशक्ति के सूचक हैं। लग्न, चू कि व्यक्ति के निज (self) का प्रतिनिधित्व करता है, यह अपने द्वारा अयित् लग्नेश द्वारा जिस कार्य को दर्शाता है उस कार्य में निज कर्तृत्व (Initiative by Self) आ जाता है इसी प्रकार जब तृतीयेश अपना कार्य करता है तो भुजा अथवा वाहु का प्रति-

निधि होने के नाते वह भी ,निज बाहु द्वारा कृत-( Daliberately done) कार्य को दर्शाता है। अत लग्नेश और तृतीयेश दोनो पापी होते हुए जब किसी ऐसे ग्रह आदि पर अपना प्रभाव डाले जो कि किसी सम्बन्धी आदि का प्रतिनिधित्व करता हो तो मनुष्य जान-बूझकर और सोच समझकर उस सबन्धी के विरुद्ध आचरण करेगा। उदाहरणार्थं औरगजेब की कुण्डली मे जिसका कि कुम्भ लग्न है,लग्ना-धिपति पापी शनि तथा तृतीयाधिपति पापी मञ्जल, दोनो ही, गुर को पूर्ण हिंदि से देख रहे हैं, इधर शिन और मङ्गल जान बूझकर विरोध करने के लिए प्रतिनिधि है तो उधर गुरु भी एकादणाधिपति होने तथा बडे भाइयो का कारक होने के नाते बडे भाइयो द्वारा उस विरोध का शिकार होने का पूर्ण प्रतिनिधि है। इसी लिये और-ज्ञजेव ने जान बूझकर अपने बहे भाइयो को मरवा डाला। इसके विपरीत यदि लग्न तुला हो और लग्नेश शुक्र तथा तृतीयेश गुरु, दोनों शुभ ग्रह यदि किसी भावादि पर प्रभाव डाले तो मनुष्य जी जान से उस भाव से सम्बद्ध व्यक्ति की सहायता करेगा और उसके लिये प्रत्येक त्याग करने के लिये उद्यत रहेगा। निष्कर्ष यह कि लग्नेश तथा तृतीयेश साहश्य के सिद्धान्त के अनुसार मिलकर काम करेगे।

(२ उपर्युक्त सिद्धान्तानुसार जब लग्नेश, धनेश तथा लाभेश आदि धनद्योतक ग्रहो का परस्पर युति आदि द्वारा सबन्ध स्थापित हो तो इस को एक महान् धनदायक योग समझना चाहिये क्यों लग्न, धन, लाभ—सब धन के द्योतक हैं

: 20:

## द्वितीया-स्थान विद्या अथवा ज्ञान का स्थान

द्वितीय स्थान "विद्या" का स्थान है। इसे ज्ञान अथवा जानकारी का भाव भी कह सकते हैं। जिस प्रकार का प्रभाव द्वितीय स्थान पर अथवा उसके स्वामी पर पड़ता है विद्या भी मनुष्य की उस ही प्रकार की होती है। इस वात की पुष्टि में कि द्वितीय भाव से विद्या देखनी चाहिये हम ने अपने रचित "फिलित सूत्र" नाम के ग्रन्थ के पृष्ठ ६७ पर "सर्वार्थचिन्तमणि" तथा "उत्तरकालामृत" के उद्धरण दिये है। द्वितीय भाव पर गुरु और शुक्र का प्रभाव मनुष्य को कानून की विद्या (Law) प्रदान करता है। शनि तथा राहु के प्रभाव से डाक्टरी विद्या (Medical line) की प्राप्ति होती है। शुक्र तथा बुध के प्रभाव से कला (arts) का ज्ञान होता है। आदि आदि।

इस सन्दर्भ मे ''ज्योतिषरत्नाकर''-कार लिखते है:—

'यदि दूसरे भाव का स्वामी उच्च भाव में स्थित होकर बलवान् हो तो मनुष्य अपने धन से कुटुम्ब को आश्रय देनेवाला, उत्कृष्ट गुणों से युक्त, धनवान्, मुन्दर मुखवाला, दूरदर्शी (Farsgihted) होता है। यदि ऐसी स्थिति में द्वितीयाधिपति का सूय से संबन्ध हो तो मनुष्य लोगों का उपकार करने वाला होता है। वह विद्या तथा धन दोनों की प्राप्ति करता है। और यदि द्वितीयाधिपति से शनि का सम्बन्ध हो तो क्षुद्र और अल्प (थोड़ी) विद्यावाला होता है।" इस से स्पष्ट है कि यह ग्रन्थकार भी द्वितीय भाव को ही विद्या का भाव मानते हैं।

: ११ :

# पृथक्ताजनक यह

(१) सूर्य, शनि तथा राहु ये तीन ग्रह मुख्यरूप से "पृथक्ता-जनक" ग्रह है अर्थात् इन ग्रहों में से दो अथवा तीनों का जिस भाव आदि पर युति अथवा दृष्टि से प्रभाव पड़ेगा, मनुष्य को उस भाव आदि से संवद्ध बातों से पृथक् होना पड़ेगा। उदाहरणरूप से, यदि सूर्य, राहु अथवा सूर्य, शनि अथवा राहु, शनि, अथवा सूर्य, राहु, शनि का प्रभाव द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर पडे तो मनुष्य अपने कुटम्ब (परिवार) से पृथक् हो जाता है जैसे कि सन्यासी लोग हो जाते हैं। यदि इन पृथक्ताजनक ग्रहो का प्रभाव तृतीय भाव तथा उसके स्वामी पर हो तो मनुष्य अपने लघु भ्राता से अलग हो जायेगा। यदि यह प्रभाव चतुर्थ भाव तथा उसके स्वामी पर पडे तो मनुष्य घर-बार भूमि-जायदाद से दूर चला जाता है। यदि यह प्रभाव पचम भाव पर तथा उसके स्वामी पर हो तो मनुष्य अपने बच्चो से पृथक् हो जाता है, उसके गर्भ नष्ट हो जाते हैं। यदि यह प्रभाव सप्तम, सप्तमेश पर हो तो मनुष्य अपनी पत्नी अथवा पत्नी अपने पति से पृथक् हो जाती है—जैसा कि तलाक (Divorce) अथवा कानूनी पृथक्ता (Judicial seperation) मे होता है। जब यह प्रभाव दशम भाव, दशमेश तथा सूर्य पर पडता है तो मनुष्य राज्यपाट को छोड देता है या वह उससे छिन जाता है; आदि।

#### : १२:

## "वार" संबद्घ यह का लग्न पर प्रभाव

मनुष्य जिस वार आदि मे उत्पन्न होता है उस वार से सबद्ध ग्रह का मनुष्य पर सदैव प्रभाव रहता है। अत जब मनुष्य किसी शुभ वार जैसे सोमवार, बुधवार,गुरुवार, शुक्रवार मे उत्पन्न होता है तो चन्द्रमा, बुध, गुरु अथवा शुक्र का कुछ प्रभाव लग्न पर अवश्य पडता है। और यदि जिस शुभवार मे मनुष्य का जन्म हो उसका स्वामी शुभ ग्रह भी यदि सूर्य लग्न, अथवा चन्द्र लग्न अथवा लग्न मे उप-स्थित हो तो उस शुभ ग्रह का लग्न पर विशेष प्रभाव माना जावेगा और लग्न को विशेष शुभता प्राप्त होगी। जसके फलस्वरूप मनुष्य को धन-सुख-यश आदि की प्राप्ति होगी। अत जहाँ किसी लग्न मे

आप शुभ-ग्रह देखें तो इस बात की जाच कर ले कि कही जन्म भी तो उसी ग्रह के वार (Day) में तो नहीं है। यदि है तो बहुत शुभ योग है।

: १३:

# "भावात् भावम्" का सिद्धान्त

जो सकेत (पुल, चिन्ता आदि) पचम भाव देता है वही सकेत पंचम से पंचम भाव भी देता है। जो सकेत (भूमि आदि का विचार) चतुर्थ भाव देता है वही सकेत चतुर्थ से चतुर्थ अर्थात् सप्तम भाव भी देता है अर्थात् आप भूमि घर आदि का विचार सप्तम भाव से भी कर सकते है। जो विचार रोग, रिपुका आप पष्ठ भाव से करते हैं वही आप एकादश से, जो कि छठे से छठा है, भी कर सकते है अर्थात् ग्यारहवे भाव का स्वामी भी उसी प्रकार प्रहारात्मक आदि है, जिस प्रकार कि पष्ठेश। सप्तम भाव (स्त्री) का विचार आप सप्तम से सप्तम भाव के स्वामी अर्थात् लग्नेश द्वारा भी कर सकते हैं। आयु का विचार आप अष्टम भाव से करते है तो 'अष्टमात् अष्टम च यत्' इस पाराणरीय उक्ति के अनुसार आयु का विचार आप तृतीय भाव से भी कर सकते हैं। भाग्य अथवा पिता का विचार जहाँ आप नवम् स्थान से करते है वहाँ नवम से नवम अर्थात् पंचम भाव से भी कर सकते है। "राज्य" का विचार दशम भाव से होता है परन्तु दशम से दशम अर्थात् सप्तम से राज्य का विचार करना भी उपयुक्त ही है। एकादश भाव से आय (Income) देखी जाती है तो आय देखने के लिये आप एकादश से एकादश अर्थात् नवम भाव भी विचार में ले सकते है।

निष्कर्ष यह है कि उपर्युक्त सिद्धान्त यह कहता है कि आप जिस संख्या के भाव पर विचार करे उससे उतनी ही संख्या आगे वाले भाव पर अथवा आरूढ भाव पर भी उसी सम्बन्ध मे विचार कर नकते है। उपर्यु कत सिद्धात को "भावात् भावम्" का सिद्धान्त कहते है।

कुछ अपवाद—यहाँ कुछ किठनाइयाँ उपस्थित होती हैं। जैसे दितीय भाव धन का है तो "भावात्भावम्" के सिद्धान्तानुसार यद्यपि दिताय से दितीय अर्थात् तृतीय भाव धन का भाव किया जाना चाहिये परन्तु ऐसा नही करना चाहिये क्यों कि दितीय तथा तृतीय में अत्यन्त विरोध है। इसी प्रकार तृतीय पर विचार करते समय हम तृतीय से तृतीय पर विचार नहीं करेगे यदि उनके विचाराधीन गुणों में विरोध हो। इसी प्रकार द्वादश स्थान का विचार भी एकादश स्थान (जो कि द्वादश से द्वादश है) से नहीं करना चाहिये। इन अपवादों को छोडकर अन्यत "भावात् भावम्" के सिद्धान्त का प्रयोग बहुत लाभप्रद रहता है।

#### : 88:

## समस्याओं के समाधान के व्यापक नियस

ससार की कीई भी समस्या हो उस का समाधान ज्योतिशास्त्रश तीन बातो का विचार करके करता है —

- (क) उपयुक्त भाव के विवेचन से,
- (ख) उसी भावाधिपति के विवेचन से,
- (ग) उसी भाव के "कारक" के विवेचन से।

यदि भाव, भावाधिपति तथा कारक तीनो के तीनों निर्वल, पाप-युक्त तथा पापदृष्ट हो तो भाव सम्बन्धी बातो का अभाव अथवा नाश कहना चाहिये। और यदि तीनो निर्वल पाप दृष्ट अथवा पाप युक्त होते हुए भी साथ ही शुभ दृष्ट अथवा शुभयुक्त भी है तो बड़ी कठिनता से भात्र प्रदिशत वस्तु की प्राप्ति कहनी चोहिये। जैसा कि व "फलदीपिका"-कार का कहना है—

"भावाधीशे च भावे सित बलरहिते च ग्रहे कारकाल्ये अर्थित् भाव भावाधीश तथा उस भाव के कारक के बल रहित होने पर भाव के फल का नाश होता है।

जैसे किसी ने प्रश्न किया कि अमुक कुण्डली में पुत्रप्राप्ति का योग है अथवा नहीं तो पचम आदि भाव, पचमेश तथा गुरु (जो पुत्र कारक है) इन सब पर विचार द्वारा प्रश्न का निर्णय देना चाहिये।

(२) उपर्युक्त सन्दर्भ मे इतना ध्यान रखना चाहिये कि यदि किसी भाव का कारक कोई शुभ ग्रह भी हो परन्तु यदि वह उस भावाधिपति से अथवा भाव से एक ही सीध मे अथवा एक त पड़ा है तो विचार करते समय शुभ कारक ग्रह तथा भाव अथवा भावेश का एक साथ विचार करना चहिये न कि पृथक् पृथक्।

(३) इस बात को निम्नलिखित कुण्डली से स्पष्ट करते है।

यह एक लडकी की कुण्डली है जिस का विवाह नहीं हो सका यद्यपि वह कुलीन,सुशील, तथा सुन्दर है। यहाँ विचारणीय विषय तीन है सप्तम भाव, सप्तमेश तथा गुरु। ये तीनो स्त्रियों के लिये पति सूचक होते हैं। अब यदि आप केवल सप्तम,सप्तमेश मङ्गल पर पहले विचार करेग तो आप कह देगे कि एक

प्रबल गुरु की जब सप्तम भाव तथा उसके स्वामी दोनो पर शुभ दृष्टि पड रही है तो कोई कारण नही कि लडकी अविवहित रहे। परन्तु ऐसा विचार उपयुक्त न होगा। क्योंकि इस कुण्डली मे सप्तम, सप्त- मेश तथा सप्तम भाव का कारक तीनो एक सीध मे (१८० डिग्री पर) अत तीनो पर एक साथ विचार उचित रहेगा। जब हम तीनो अगो अर्थात् सप्तम भाव, सप्तमेश तथा गुरु पर एक साथ विचार करते है तो देखते है कि तीनो पर सूर्य का "पृथक्ताजनक" तथा पापात्मक प्रभाव है और साथ ही तीनो के तीनो अगो (Factors) पर शनि तथा केतु का या तो, 'पापमध्यत्व है या इनकी 'पार्श्वगा-मिनी' हिष्ट (देखिये नियम ७) उक्त तीनो अगो पर है। यद्यपि शुक्र का प्रभाव भी उक्त तीनो अगो पर है, परन्तु नही, शुक्र को भी सप्तमेश ही समझना चाहिये क्योकि "भावात्" भावम् के सिद्धान्तानुसार सप्तम से सप्तम अर्थात् लग्न का स्वामी होने के कारण शुक्र पति अथवा विवाह का द्योतक माना जावेगा और उस पर भी सूर्य, शनि तथा केतु का पापप्रभाव माना जायेगा (देखिये नियम १३)। इस प्रकार पीडादायक और पीड़ित ग्रहो का क्षेत्र निश्चत करके फल कहने से सत्यता प्रकट होती है।

(४) बहुधा प्रत्येक ग्रह पर कुछ न कुछ पाप प्रभाव पड जाता है। अत यह बात स्पष्ट ही है किजब कोई ग्रह किसी ऐसे भाव मे स्थित होगा जिस का कि वह कारक है तो वह पाप प्रभाव न केवल विचारणीय भाव पर ही होगा बिल्क उस भाव के कारक पर भी होगा ऐसी स्थित मे उस भाव का पीडित होना और अनिष्ट फलदायक होना स्पष्ट ही है। जैसे पचम भाव अर्थात् पुत्र भाव मे "पुत्र कारक" गुरु पडा हो तो थोडा सा भी पाप प्रभाव जब पचम भाव पर पड़ेगा तो वह गुरु पर भी पड़ेगा। दूसरे शब्दों मे पुत्रभाव तथा पुत्र कारक दोनो पीडित हो जायेगे। फल, पुत्रप्राप्ति मे बाधा होगा यही कारण है कि ससार मे "कारको भावनाशाय" की लोकोक्ति प्रचलित है। परन्तु यह लोकोक्ति केवल उसी दशा मे सत्य सिद्ध होगी जिस दशा मे कि भाव तथा कारक पर पाप प्रभाव विद्यमान हो। इसके विपरीत जव

भाव तथा कारक पर शुभ ग्रह की हिष्ट अथवा प्रभाव होगा तो फल बहुत अच्छा निकलेगा, क्यों कि भाव तथा कारक दोनो उस शुभ हिष्ट से लाभान्वित होगे। इस लिये "कारको भावनाशाय" की लोकोक्ति कोई पूर्ण सत्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिये।

#### : १४:

# निजल के प्रतिनिधि : लग्नेश, तृतीयेश आदि

व्यक्ति का अपना "निज" अथवा "स्व" लग्न द्वारा निर्दिष्ट होता है। चूँ कि मनुष्य का शरीर, जो लग्न द्वारा प्रदिशत है, अपना अधिकांश कार्य हाथों द्वारा ही सपादित करता है इस लिये कुण्डली में "हाथों" के प्रतिनिधि भाव अर्थात् तृतीय तथा एकादश भाव भी व्यक्ति के निज (Self) को दर्शाते हैं। इसी प्रकार दशम भाव का स्वामी भी "कर्मों" का प्रतिनिधि होने के नाते निज के निर्धारित (Deliberate) स्वतन्त्र कार्यों को दर्शाता है। इस प्रकार निज (Self) का प्रतिनिधित्व करने वाले निम्नलिखित अङ्ग (Factors) हुए —(क) लग्नाधिपति। (ख) तृतीयाधिपति। (ग) एकादशाधि-पति। (घ) दशमाधिपति।

उपर्युं कत "निज" के प्रतिनिधि अङ्गों का प्रभाव जब किसी भाव आदि पर पूर्णरूप से पड़ता है तो मनुष्य का उस् भाव-प्रदिश्ति व्यक्ति अथवा वस्तु के प्रति व्यवहार जानबूझकर, सोच समझ कर अच्छा या बुरा होता है। उदाहरण के रूप मे, यदि कु भ लग्न हो और शनि तथा मङ्गल का प्रभाव गुरु पर पड़ रहा हो तो मनुष्य का अपने बड़े भाइयों से घोर विरोध होता है और वह उनको मारने तक के लिये उद्यत हो जाता है। कारण यह कि कुंभ लग्न मे शनि लग्नेश तथा मज़ल तृतीयेश होने से "निज" (Self) के प्रतिनिधि बन जाते हैं और इसप्रकार निज की ओर से जानबूझ कर गुरु अर्थात् बड़े भाई के साथ (गुरु बड़े भाई का कारक है और कुभ लग्न वालो का लाभेश होने से बड़े भाई के स्थान का स्वामी भी है) दुर्व्यवहार करने का योग तथा उसके शरीर को कष्ट पहुँ चाने का योग बन जाता है।

इसीप्रकार यदि मगल तथा शनि का बुध तथा पचमभाव पर प्रभाव हुआ तो इस कुण्डली वाला मनुष्य जानबूझ कर अपनी सन्तान का नाश करने वाला होगा क्यों कि बुध सन्तान-भाव का स्वामी है। ऐसा योग बहुधा उन लोगो की कुण्डलियों में आपको देखने को मिलेगा जोकि "परिवार नियोजन" के भवत हैं।

इस नियम का उपयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि जब "निज"-द्योतक अगो का प्रभाव सप्तम, सप्तमेश तथा सप्तम कारक पर पडता है तो मनुष्य जान बूझ कर स्वेच्छा की प्रधानता से विवाह करता है। दूसरे शब्दों में उसका विवाह प्रचलित मर्यादा के अनुकूल माता पिता द्वारा निर्धारित न होकर स्वय उस व्यक्ति द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रकार के विवाह को ही प्रेम विवाह (Love Marriage) कहते है।

प्रेम विवाह का एक उदाहरण नीचे दिया गया है। यह कुण्डली

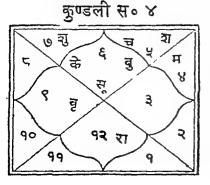

एक लडकी की है जिसने अपने माता पिता की आज्ञा की अवहेलना कर स्वेच्छा पूर्वक अपने लिये पित निर्धा- रित किया । यहा सूर्य तथा बुध का प्रभाव सप्तम भाव पर पूर्ण हर्षिट द्वारा है। सूर्य, बुध का प्रभाव, गुरु से दशम में स्थिति के कारण (देखिये नियम पहला) गुरु पर

अर्थात् सप्तमेश तथा सप्तम भाव कारक, दोनो, पर पड़ रहा है। अब चूँकि सूर्य तथा बुध दोनो ''निज'' (Self) के प्रतिनिधि हैं—सूर्य लग्न रूप होने से तथा बुध लग्नेश, सूर्य लग्न का स्वामी तथा दशमेश होने से। अत निज का प्रभाव विवाह के सब अगों पर पड़ने के कारण विवाह प्रेम विवाह का रूप धारण कर गया।

इसी प्रकार इस नियम का प्रयोग हम "आत्मघात" के विषय में भी कर सकते है क्योंकि आत्मघात भी तो जान बूझ कर अपने द्वारा अपने को मारने ही का तो नाम है।

#### : १६ :

# राहु और केतु की दृष्टि तथा उसका महत्त्व

- (१) राहु और केतु की भी दृष्टि होती है और इस दृष्टि का बहुत महत्व है। यदि इन छायाग्रहो की दृष्टि का ध्यान कुण्डली की परीक्षा के समय न रहे तो कई एक दशाओं में फल वास्तिवकता से कोसों-दूर निकलता है। राहु और केतु जिस भाव में स्थित होते है उससे पचम तथा नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं अर्थात् वहा अपना असर या प्रभाव डालते हैं। राहु का प्रभाव शनि की भाति "पृथक्ता-जनक" "अन्वकारात्मक" "विषेला" "अभावात्मक" "विलम्बात्मक" आदि होता है और केतु का प्रभाव मगल की भाति "कूरतापूर्ण" "मारणात्मक" आदि होता है।
- (२) उपर्युक्त प्रभाव तब होता है जब राहु और केतु किसी ग्रह के प्रभाव से नहीं होते परन्तु युति अथवा दृष्टि द्वारा इन छाया-तमक ग्रहों पर जब कोई प्रभाव रहता है, विशेषतया अशुभ प्रभाव; तो ये ग्रह अपनी दृष्टि में उन ग्रहों का प्रभाव भी रखते हैं और जहाँ पर इनकी दृष्टि हो वहां उस प्रभाव को डालते है; जैसे, राहु तथा मगल दशम भाव में स्थित हों तो उनकी पचम दृष्टि दितीय

भाव पर पड़ेगी और नवम हिष्ट छठे पर। इसी प्रकार इसी स्थिति में केतु तथा मगल का प्रभाव केतु से पचम तथा नवम अर्थात् अष्टम तथा द्वादश भावो पर पड़ेगा।

(३) राहु तथा केतु से अधिष्ठित राशि के स्वामी का प्रभाव, युति अथवा हृष्टि द्वारा जहाँ भी पड रहा हो, उस प्रभाव मे राहु अथवा केतु का कमश प्रभाव रहता है। अर्थात् राहु-अधिष्ठित राशि का स्वामी शित की भाँति रोग, पृथक्ता, विलम्ब, अडचन, आदि उत्पन्न करेगा और केतु-अधिष्ठित राशि का स्वामी मगल का प्रतिनिधित्व करता हुआ, अग्नि काण्ड, चोट, चोरी, मारण आदि घटनाओं को घटित करेगा, चाहे इन छायाग्रहो द्वारा अधिष्ठित राशियों के स्वामी नैसर्गिक शुभ ग्रह, गुरु आदि ही क्यों न हो। अत गुरु आदि शुभ ग्रहों की हृष्टि पर विचार करते समय इस बात पर भी विचार कर लेना चाहिये कि कही ये शुभ ग्रह राहु अथवा केतु से अधिष्ठित राशियों के स्वामी तो नहीं है।

: 99:

# राशिस्थ यह द्वारा राशीश के फल में परिवर्तन

ज्योतिष का साधारण ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इस सिद्धात से परिचित है कि प्रत्येक राशि के स्वामी मे उसके अपने विशिष्ट गुण-दोष होते है। जैसे —धनु राशि का स्वामी सदा सर्वदा गुरु होता है और गुरु अपने विशिष्ट गुणो के अनुरूप ही कुण्डली मे फल देगा परन्तु हम यह कहना चाहते हैं कि जब किसी ग्रह की राशि किसी दूसरे गृह द्वारा अधिकृत होती है तो उस राशि का स्वामी अपना प्रभाव न दिखला कर उस ग्रह का प्रभाव डालेगा कि जो ग्रह उसकी राशि मे स्थित है। उदाहरणार्थ —मान लीजिये कि मगल,धनु राशिमे स्थित है, अब धनु राशि का स्वामी होने के नाते गुरु की हिष्ट मे शुभता होनी चाहिये थी परन्तु ऐसा नही है, गुरु इस दशा में मगल के प्रभाव को लेकर फल देगा और जहा पर अपनी पचम, सप्तम अथवा नवम दृष्टि डालेगा वहां पर मगल का प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा समझा जावेगा।

### : १5:

# नीच राशि सें नीच ग्रह का राशीश भी अधिक

# अनिष्ट सूचक

नीच ग्रह जिस राशि में नीच का होकर पड़ा है यदि उस राशि का स्वामी भी नीच राशि में जा पड़े तो प्रथम नीच ग्रह जिस भाव में स्थित हो उसको बहुत हानि पहुँचती है। उदाहरणके लिए यदि किसी व्यक्ति के लग्न में सूर्य नीच काअर्थात् तुला राशि का होकर बैठा हो और नीच राशि तुला का स्वामी शुक्र पुन. द्वादश भाव में कन्या राशि में नीच होकर स्थित हो तो प्रथम नीच ग्रह सूर्य जिस भाव में स्थित है उसको अर्थात् लग्न को बहुत हानि पहुँचेगी, इस हानि का अर्थ व्यक्ति की अल्पायु इत्यादि लग्नसबन्धी बातों में देखने को मिलेगा।

एक और उदाहरण लीजिये। मीन लग्न की कुण्डली में द्वितीय भाव मे मेष राशि में शिन नीच का होकर बैठा है और उस नीच राशि मेष का स्वामी मगल पचम भाव में पुन नीच होकर स्थित है तो ऐसी स्थिति में द्वितीय स्थान की बातो को हानि पहुँचेगी और चूँकि द्वितीय और पचम में 'वाणी'' एक साझी (Common) बात है, अत इस व्यक्ति की वाणी में हकलाना, अस्पष्टता आदि कोई न कोई दोष अवश्य होगा। ( ३८ )



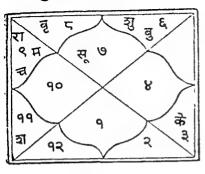

प्रथम उदाहरण श्री सूर्य प्रकाश,
सुपुत्र सपादक एस्ट्रोलाजिकल मेगजीन
(Astrological Magazine), का
है। इस तुला लग्न की कुण्डली मे सूर्य
नीच राशि का होकर पड़ा है और
शुक्र द्वादश मे नीच, इस होनहार की
मृत्यु २७ वर्ष की आयु मे हो गई थी।





दूसरी कुण्डली एक ऐसे सज्जन की है जिन की वाणी का शब्द बहुत अस्पष्ट तथा कर्कश सा है। यहा शनि द्वितीय में नीच है और मेष का स्वामी मगल पचम में नीच है।

8 :

### अखण्ड साम्राज्य योग

परिभाषा—लाभेश, धर्मेश (नवम भाव का स्वामी), तथा धनेश—इन मे से कोई एक भी ग्रह यदि चन्द्र लग्न से (अथवा लग्न से) केन्द्र स्थान मे स्थित हो और साथ ही यदि गुरु भी द्वितीय, प चम अथवा एकादश भाव का स्वामी होकर उसी प्रकार केन्द्र मे स्थित हो तो "अखण्ड साम्राज्य" नाम के योग की सृष्टि होती है। (38)

फल —यह योग स्थायी साम्राज्य तथा धनादि प्रदान करने वाला महान् योग है।

हेतु—यह योग धनेश, नवमेश, लाभेश तथा एक विशिष्ट प्रकार के गुरु द्वारा बना है। धनेश पर जब हम विचार करते है तो 'सर्वार्थ-चिन्तामणि-कार" का द्वितीय भाव सबन्धी यह श्लोक सामने आ जाता है कि :—

स्वोच्चे सुहृद्भे स्वगृहे तदीशे, सिहासने तद् भवनेश्वरे वा । पारावतांशे गुरुद्दष्टियुक्ते,

शतव्रय शास्ति च जातपुण्य ॥ ३-२२॥

अर्थात्—यदि द्वितीय भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि, निज राशि अथवा मित्र राशि में स्थित हो अथवा पारावतांश आदि शुभ वर्ग में स्थित हो तो सैंकड़ों पर शासन करता है।

इस प्रकार "सर्वार्थ चिन्तामणि-कार" ने स्पष्ट शब्दों मे द्वितीय भाव का सबन्ध शासन शक्ति से बतलाया है और कहा है—

स्वोच्चस्थिते वित्तवपतौ च केन्द्रे,

सिंहासनप्राप्तिमुदाहरन्ति (४-१६६)

अर्थात्—द्वितीय भाव का स्वामी यदि उच्च राशि मे होकर केन्द्र मे स्थित हो तो राज्य की प्राप्ति होती है।

तात्पर्य यह है कि द्वितीय स्थान का शासन से घनिष्ठ सबन्ध है और द्वितीयेश का केन्द्रादि मे स्थित होकर बलवान् होना राज्य की प्राप्ति करवाता है।

इस प्रकार जब हम नवमेश पर विचार करते हैं तो एक ऐसे सर्वोत्तम शुभ ग्रह पर विचार करते हैं जो भाग्य का प्रतिनिधि होने से समस्त राज्य, बल, धन आदि की खान है। अतः भाग्याधिपति

का केन्द्र मे बलवान् होकर स्थित होना यदि राज्य दे तो अति-शयोक्ति नही । इसके अतिरिक्त नवम भाव "राज्यकृपा" का भाव भी माना गया है, अत नवम भाव के स्वामी के बली होने से राज्य कृपा की प्राप्ति अथवा राज्यप्राप्ति का होना युक्तियुक्त है। इसी प्रकार लाभाधिपिति भी हर प्रकार के लाभ का द्योतक है उसका बली होना भी हर प्रकार के लाभ का सूचक है। रह गया गुरु, सो वह तो धन-कारक तथा राज्य कृपा-कारक ग्रह है ही। जव वह धन अथवा लाभ का स्वामी बनेगा तो धन तथा राज्य-कृपा का और भी अधिक बली प्रतिनिधि बन जावेगा। ऐसे मूल्यवान् ग्रह का केन्द्र में स्थित होना लग्न अथवा चन्द्र को भी धन तथा राज्यप्रद शुभता का देने वाला होगा क्योकि जैसा हम आधार नियम संख्या एक मे लिख आये है, केन्द्रस्थित ग्रह का लग्न पर प्रभाव पडता है। इस प्रकार धन, ऐश्वर्य, राज्य, लाभ सब का लग्नो पर प्रभाव लग्न को अर्थात् "निज" को साम्राज्य रूप मे इन सद्गुणों की प्रचुरता दे दे तो आश्चर्य नही मानना चाहिये।

कु ० स० ७



उदाहरण (१) यह कुण्डली पाकिस्तान के

कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना की है। देखिये गुरु, यहा लाभेश, धनेश होकर प्रमुख दशम केन्द्र मे है और भाग्येश शुक्र भी उसी प्रमुख केन्द्र मे है। ये दोनो न केवल लग्न से प्रमुख केन्द्र मे है अपितु लग्नेश से

भी है। अत साम्राज्य, धन, सबका सुख लग्न को पहुँच रहा है। गुरु, शुक्र पर पापमध्यत्व के कारण इस योग का फल उनको देर से प्राप्तः हुआ परन्तु राज्य की प्राप्ति अवश्य हुई।

अखण्ड साम्राज्य का एक और उदाहरण रूस के भूत पूर्व डिक्टेटर जोजफ स्तालिनकी कुण्डली उपस्थित करती है। इस कुण्डली मे एकादणा- धिपित बुध लग्न से केन्द्र में तथा दितीयाधिपित प्वमाधिपित गुरु भी लग्न से केन्द्र में स्थित है। इस

कु ० सं ० ५

प्रकार बुध और गुरु इस योग की शतें पूरी करते हैं।

#### : ?:

# अग्निकांड-योग

परिभाषा—िकसी ऐसे ग्रह आदि पर, जो किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिनिधित्व करता हो, यदि अग्निद्योतक ग्रहों—लग्नेश, पंचमेश, नवमेश—का प्रभाव हो तो मनुष्य को अग्नि लग जाने का भय होता है।

हेतु और फल — अग्नि के द्योतक ग्रह मङ्गल, सूर्य तथा केतु है। इन ग्रहों से अधिष्ठित राशियों के स्वामी भी अग्नि रूप ही है। इसी प्रकार कुण्डली में प्रथम, पंचम तथा नवम भाव "अग्नि" तत्व के भाव है; अतः लग्नेश, पंचमेश तथा नवमेश अपने में अग्नि का प्रभाव रखते है। इन तीनो भावों के स्वामी यदि नैसर्गिक जलीय ग्रह शुक्र, चन्द्र भी हो तो भी अग्नि ही के द्योतक समझने चाहिये। हाँ, यदि इन भावों में जलीय ग्रह बैठा हो तो जलीय ग्रह से अधिष्ठित राशि का स्वामी जलीय प्रभाव करेगा, अग्निप्रभाव नहीं करेगा। अतः जब लग्न, पचम, नवम भावों में कोई ग्रह न हो अथवा इनमें कोई अग्नि-द्योतक ग्रह बैठे हों तो इन भावों के स्वामी जिस भाव, भावपित

तथा भाव कारक पर अपना प्रभाव डार्लेंगे उसे आग लगा देंगे।

शास्त्रोक्ति—रन्ध्रागपौ वाहननाथयुक्तौ।

तस्मान्मृति तस्य वदन्ति तज्ज्ञा।।

(सवार्थिचतामणि ७-२८)

(ii) शिखिजलशस्त्रज्वरजस्त्वामयतृट्। क्षुत्कृतो भवेन्मृत्यु । सूर्यादिभिनिधनगै परदेशे पाथिस्वके चराधैश्च चराद्यैश्च। सारावली (४६-१)

(in) यो बलयुक्तो निधन पश्यति तद्धातुकोपजो मृत्यु ।। (सारावली ४६-२)

उदाहरण—(1) इस व्यक्ति की स्त्री के कपड़ो तथा शरीर को आग कु०स०६ लग गई थी। यहा लग्नेश स्वय



अग्नि रूप मगल है, पचमाधिपति भी अग्निरूप सूर्य है। सूर्य मे वायु का प्रभाव है। क्योकि सूर्य, शनि-अधिष्ठित राशि का स्वामी है। गुरु नवमाधिपति होनेके कारण अग्निरूप है। अब इन तीनो ग्रहो-मगल, सूर्य,

गुरु का सप्तम भाव, सप्तमेश तथा सप्तमकारक शुक्र — सभी पर प्रभाव है, क्यों कि मगल और सूर्य तो शुक्र पर मध्यत्व वना रहे हैं और गुरु का शुक्र पर केन्द्रिय प्रभाव है; अत स्त्री का आग की लपेट मे आना प्रमाणित होता है।

उदाहरण—(11) यह दूसरा उदाहरण इस बात को स्पष्ट करने के लिए दिया जा रहा है कि यद्यपि द्वादश भाव "जलीय" भाव है परन्तु यदि इस भाव मे "अग्नि" ग्रह स्थित हो तो द्वादशेश अपने मे आग का प्रभाव रखेगा, न कि जल का। देखिए इस कुण्डली के द्वादश भाव मे तीन "अग्नि" द्योतक ग्रह स्थित है। अर्थात् मगल, सूर्य, तथा इनसे मिलकर इन्ही का रूप बुध।

इसलिये द्वादशेश शनि एक महान् अग्निद्योतक ग्रह समझा जावेगा न कु ० स० १०



कि जलीय। अब देखिये शिन की ओर। शिन की हिष्टि चार ऐसे अगो पर है जिनमें से प्रत्येक मृत्यु के कारण देखने में उपयुक्त है। वे चार अग है। (i) लग्न, (ii) लग्नेश, (iii) अष्टम भाव, (iv) अष्टम भाव का स्वामी। अत. स्पष्ट है कि अपने इस पूर्ण व्यापक प्रभाव के कारण शिन मृत्यु के कारण को दर्शियेगा। शिन जैसा कि हम अध्ययन कर चुके है, अग्निरूप ही है। अतः इस व्यक्ति की मृत्यु का आग द्वारा होना सिद्ध हुआ।

: 3;

# अग्रज-घातक योग

परिभाषा — जब लग्नाधिपति, तृतीयाधिपति अथवा लग्नाधिपति एकादशाधिपति दोनो नैसर्गिक पापी ग्रह हों और दोनों का प्रभाव एकादशेश गुरु पर पड रहा हो तो "अग्रज-घातक" योग होता है।

फल—इस योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य, यदि उसके बड़े भाई हों तो, उन से विरोध रखने बाला होता है और उनको मरवाने तक से नहीं हिचिकचाता।

हेतु—लग्नेश तथा तृतीयेश तथा एकादशेश व्यक्ति के निज (Self) के प्रतिनिधि है। अतः जहा कही भी यह पापी प्रभाव पड़ेगा उस व्यक्ति आदि का विरोध मनुष्य जानबूझकर (Deliber-

rately) करेगा और यदि यह प्रभाव बड़े भाई के लग्नेश तथा बड़े भाई के कारक गुरु पर पड़ जाये तो स्पष्ट है कि वह मनुष्य अपने अग्रजो का जान बूझकर विरोधी अथवा शतु होगा।

उदाहरण—यह कुण्डली और गजेब बादशाह की है। यहाँ शिन अपनी पूर्ण दशम दृष्टि से और मगल अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से गुरु को पीडित कर रहे हैं और गुरु यहा, न केवल एकादश भाव का स्वामी (अग्रज) ही है अपितु बड़े भाइयो का कारक भी है। अतः शिन और मगल लग्नेश (निज) तथा तृतीयेश (बाहु) होने के कारण जान बूझकर हानि पहुँचाने की कुं सि ११ भावना तथा कार्य को दर्शाते हैं।

भावना तथा कार्य को दर्शाते हैं। अतः इसी पाप प्रभाव के कारण औरगजेब ने चतुराई से अपने बड़े भाइयों को मरवा दिया। गुरु ही के सबन्ध मे एक और बात इस कुण्डली मे नोट करने योग्य है। वह

वर वर प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त

यह कि गुरु एकादशेश है अर्थात् पचम भाव (पुत्री) से सप्तम (पुत्री का विवाह) भाव का स्वामी है और इसीलिये पुत्री के पित का पक्का प्रतिनिधित्व करता है। शनि तथा मंगल का ऐसी स्थिति को प्राप्त होकर गुरु पर इस प्रकार का सोचा समझा पापी प्रभाव यह भी दर्शाता है कि वादशाह की पुत्री के विवाह न होने का कारण स्वय वादशाह की इच्छा ही थी।

: 8

### अमला-योग

परिभाषा—जब लग्न अथवा चन्द्र से दशम स्थान मे शुभ ग्रह की स्थिति हो तो "अमला-योग" बनता है। फल-अमला-योग में जन्म लेने वाला मनुष्य निर्मल कीर्ति वाला ' तथा स्थायी धनवान् होता है।

हेतु—हम 'अधार' नियम संख्या १ में इस बात को उल्लेख कर चुके हैं कि ग्रहों की केन्द्रस्थित द्वारा उनका प्रभाव लग्न पर पड़ता है। यह प्रभाव यदि शुभ है तो लग्न शुभ फल देती है। हम आधार नियम संख्या पाँच में यह भी उल्लेख कर चुके है कि लग्न की स्थिति से धन की स्थिति देखी जाती है। साथ ही ज्योतिष के विद्यार्थी यह बात भी जानते है कि केन्द्रों में मुख्य केन्द्र दशम केन्द्र है। अर्थात् इस केन्द्र में स्थित ग्रह जहां खूब बल पाता है वहाँ वह लग्न पर भी दूसरी स्थिति (चतुर्थ स्थिति) की अपेक्षा अधिक प्रभाव डालता है। अत स्पष्ट है कि जब कोई शुभ ग्रह दशम केन्द्र में स्थित होगा वह बलवान् होकर लग्न पर अपना शुभ प्रभाव डालेगा जिसके फलस्वरूप लग्न, प्रदिशत गुण-जैसे धन, स्वास्थ्य आदि, वृद्धि को प्राप्त होंगे।

इसी प्रकार हम यह भी जानते है कि कुण्डली में यदि "यश" अथवा कीर्त अथवा "मान" का विचार करना हो तो लग्न और दशम दोनों भावों से करना चाहिये क्यों कि ये दोनों के दोनों भाव "मान" के भाव है। अत. यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि शुभ ग्रह को दशम भाव में स्थिति दशम तथा लग्न दोनों को, चूँ कि, शुभ तथा बलवान् बनाती है, अतः, दोनों के साँझे (Common) गुण "यश" को अवश्य बढ़ाने वाली होगी।

शस्त्रोक्ति—(१) "यस्य जन्मसमये शशिलग्नात्, सद्ग्रहो यदि च कर्मणि संस्थ.। तस्य कीर्तिरमला भुवि तिष्ठेदा, युषोऽन्तमविनाशनसपत्" (जा. पा.७-११८)

अर्थात्—जिस मनुष्य के जन्म समय में चन्द्र लग्न से दशम भाव

मे शुभ ग्रह स्थित हो उसकी कीर्ति निर्मला होकर आयुपर्यन्त रहती है और वह मनुष्य स्थायी सपत्ति वाला होता है।

(२) लग्नाद्वा चन्द्रलग्नाद्वा दशमे शुभसयुते। योगोऽयम् अमला नाम कीर्तिराचन्द्रतारकी ॥ (जा० पा०७-११६)

अर्थात् — लग्न से अथवा चन्द्र लग्न से दशम में जिस मनुष्य का शुभ ग्रह स्थित हो उसकी उज्ज्वल कीर्ति सदा-सदा के लिये बनी रहती है।

(३) ''चन्द्राद् व्योम्नि अमल आह्वय शुभखगे यौंगो विलग्नादिप'' (फलदीपिका)

अर्थात्—लग्न अथवा चन्द्र से दशम मे शुभ ग्रहो के होने से "अमला" नाम का योग होता है।

क्ष्मेश स्यादमले धनी सुतयश सपत्युतो नीतिमान् (फलदीपिका)

अर्थात्-''अमला'' योग मे उत्पन्न हुआ व्यक्ति पृथ्वीपति, धनवान्, पुत्र, यश तथा सपत्ति से युक्त तथा नीतिमान् होता है।

उदाहरण - यह कुण्डली प्रसिद्ध अभिनेता अशोक कुमार की है।

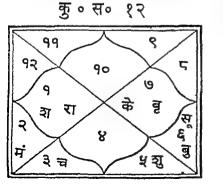

यहाँ एक शुभ ग्रह गुरु लग्न से दशम मे स्थित होकर दशम भाव तथा लग्न भाव दोनो को बल्कि लग्ना-धिपति को भी प्रभावित एव लाभा-न्वित कर रहा है। अत दशम तथा लग्न प्रदिष्ट गुण "ख्याति", धन आदि की सृष्टि कर रहा है।

### : ሂ :

# अधियोग

परिभाषा—जब शुभ ग्रह लग्नादि से षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम स्थान मे स्थित होते है तो 'लग्नादि' "अधि" योग' की सृष्टि होती है। यदि यह शुभ ग्रह लग्नसे षष्ठ, सप्तम, अष्टम हो तो "लग्नाधि-योग" होता है। यदि शुभ ग्रहो की स्थिति चन्द्र से हो तो "चन्द्राधि-योग" वनता है। हम इस नियम को सर्वत अपना सकते है अत जब शुभ ग्रहो की उक्त प्रकार की स्थिति सूर्य से हो तो "सूर्यलग्नाधि-योग" का निर्माण होना समझना चाहिये। नोचे "शास्त्रोक्ति" भी देखिये।

फल—''अधियोग'' से विशेष धन की प्राप्ति होती है तथा अन्य कई शुभ प्राप्तिया भी होती है।

हेतु — जब लग्न से शुभ ग्रह छठे, सातवे तथा आठवे स्थित होगे तो एक बात तो निविवाद सिद्ध है कि लग्न पर सप्तमस्य शुभ दृष्टि द्वारा लग्न को बल तथा लाभ पहुँचेगा। रह गई बात उन शुभ ग्रहों की जोकि लग्न से छठे तथा आठवे स्थित है। उनके सबन्ध में हम नियम सख्या सात में स्पष्ट कर चुके है कि पष्ठस्थ ग्रह की लग्न से द्वादश स्थान पर शुभ दृष्टि के कारण तथा अष्टमस्थ ग्रह की लग्न से द्वितीय स्थान पर शुभदृष्टि के कारण लग्न के आस-पास शुभप्रभाव के कारण, एक प्रकार का शुभ मध्यत्व भी प्राप्त होगा। इस प्रकार लग्न न केवल शुभदृष्ट ही होगा बिल्क शुभमध्यत्व का फल भी देगा। अत लग्न अपने संवन्ध रखने वाली सव बाते जैसे धन, यश, स्वास्थ्य, आयु आदि मनुष्य को प्रदान करेगा। यही हेतु 'चन्द्राधियोग' में भी जहा, चन्द्र से छठे, आठवे तथा सप्तम मे शुभ ग्रह होते हैं समन लेना चाहिये और इमी ऊहापोह को 'स्पर्यलग्नाधि-

योग'' में भी लागू कर लेना चाहिये। लग्न, सूर्यलग्न, चन्द्रलग्न में से जितने अधिक लग्नो पर ''अधियोग'' बनेगा मनुष्य उतना ही अधिक समृद्ध तथा धनिक बनता चला जावेगा। शास्त्रोक्ति—

(१) ''ख्यातः स्यादधियोगजातमनुज श्रीमान् प्रसिद्धो महान्, अश्वान्दोलकवाहनादिविभवै निंत्यं श्रियो मन्दिरे। सत्पुत्रादिकलत्रभाग्यसहितः चन्द्रेशतुल्यो महान्, कीर्तिप्रभावसाहसयुतो देशान्तरे कीर्तिमान्।।

(देवकेरल)

अर्थात्—"अधि" योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य विख्यात, धनी, यशस्वी होता है और घोडे, पालकी तथा अन्य वाहन आदि, तथा श्रो से सयुक्त, सुशील पुत्रो वाला, सुशीला स्त्री वाला, भाग्य-वान्, महान् कीर्ति प्रभाव, साहस वाला तथा देशदेशान्तर मे यशस्वी होता है।

सूचना—ये सभी सद्गुण लग्न अथवा चन्द्र लग्न पर शुभ गुण के प्रभाव का फल है। लग्न चूँ कि पुत्र का भाग्य तथा धर्म का स्थान होता है, अत वहाँ शुभ ग्रह की स्थिति पुत्रो को धार्मिक तथा भाग्यशाली बनाती ही है। इस प्रकार लग्नस्थ शुभ ग्रह की सप्तम पर शुभ दृष्टि के कारण सुशीला स्त्री की प्राप्ति कही है।

(२) "लग्नादरिद्यून गृहाष्टमस्थै शुभै न पापग्रहयोगदृष्टे । लग्नाधियोगो अवित प्रसिद्ध पापः सुखस्थानविवर्जितैश्च।। (जा. पारि ७-११४)

वयित्—लग्न से छठे, सातवे, तथा आठवें शुभ ग्रहो की स्थिति हो और वह शुभ ग्रह न तो किसी पाप ग्रह से युक्त हो न दृष्ट और साथ ही चतुर्थ स्थान मे भी पापी ग्रह न हों तो प्रसिद्ध ''लग्नाधि''-योग बनता है।

सूचना—'जातक पारिजात' मे उपर्यु क्त साधारण परिभाषा

के अतिरिक्त दो बातों का और उल्लेख किया है। एक तो यह कि जो गुभ ग्रह लग्न से पष्ठ, सप्तम, तथा अष्ठम स्थान में स्थित हों वे पापप्रभाव में नहीं होने चाहिये और दूसरी यह कि चतुर्थ भाव पर भी पाप प्रभाव नहीं होना चाहिये। दोनों बाते युक्तियुक्त है; अतः हम इन से सहमत है क्यों कि लग्न पर शुभ प्रभाव डालने वाले शुभ ग्रह यदि स्वयं पाप प्रभाव में होने के कारण निर्वल हो गये तो लग्न को शुभता की प्राप्ति न हो पायेगी। अत "अधि" योग खण्डित हो जायेगा। चतुर्थ भाव के पाप प्रभाव से रहित होने का तात्पर्य यह हुआ कि मनुष्य को "सुख" में हानि की सभावना न रही। (३) "लग्नाधियोगे बहुशास्त्रकर्ता विद्याविनीतश्च बलाधिकारी। मुख्यस्तु निष्कापटिको महात्मा लोके यशोवित्तगुणान्वित. स्यात्।। (जा. पारि ७-११५)

अर्थात्—"लग्नाधि-योग" मे उत्पन्न मनुष्य बहुत शास्त्रो का कर्ता, विद्यासंपन्न तथा नम्न, राज्य का अधिकार पाने वाला, मुख्य व्यक्ति, सरल, महान् आत्मा, संसार मे यश, धन, तथा सद्गुणों से युक्त होता है।

चन्द्राधियोग—

(४) 'षष्ठं द्यूनमथाष्टमं शिशिरगोः प्राप्ताः समस्ताः शुधाः, ज्ञूराणां यदि गोचरे न पतिता भान्वालयाद् दूरतः। भूपालः प्रभवेत् सः यस्य जलधे वेलावनान्तोः द्भवौः, सेनामत्तकरीन्द्रदानसलिलं भृंगै मुहुः पीयते ।।

(सारावली ३५-२२)

अर्थात्—यदि चन्द्र से छठे, सातवे, तथा आठवे स्थान में सब शुभ ग्रह स्थित हों और उन पर कोई पाप ग्रहों का प्रभाव न हो और सूर्य से भी दूर हो तो मनुष्य राजाओं का भी राजा अर्थात् बहुत धनवान्, वलवान्, ऐश्वर्यवान् होता है।

सूचना-सारावलीकार ने एक और शर्त यह लगादी कि शुभ

ग्रह जो चन्द्र आदि से षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम मे स्थित हो सूर्य के समीप न हो। स्मरण रहे कि सूर्य के सान्निध्य से ग्रह दो प्रकार से निर्बल हो जाते है। अत अपनी शुभता को वह चन्द्र आदि पर न डाल सकेंगे। एक तो सूर्य के समीप आया हुआ ग्रह अस्त होकर अपनी प्रभा शक्ति को खो बैठता है। दूसरे जब कोई ग्रह सूर्य के समीप आता है तो सूर्य के महात् आकर्षण के कारण वह अपनी नैसर्गिक चाल खोकर "अतिचारी" हो जाता है अर्थात् निर्बल हो जाता है अत वह भी चन्द्र आदि को शुभता प्रदान करने के असमर्थ हो जाता है ग्रह जितना सूर्य से दूर होता है उतना बलवान् होता है। "वकी" ग्रह होता है, अत विशेष बली होता है।

(५) स्वादिधयोगे जात सौम्ये सबलै धराधोश । मध्यबलै मन्त्री स्यादधमबलै सैन्यनायक स्यात् ॥ (वादरायण)

अर्थात्—"अधियोग" मे उत्पन्त व्यक्ति यदि उसके षष्ठ, सप्तम तथा अष्टम मे स्थित शुभ ग्रह बलवान् है तो राजा, मध्य बली है तो मन्त्री और थोडा बली है तो सेना का नायक होता है।

उदाहरण-यहाँ चन्द्र से छठे, सातवे तथा आठवे कमश शुक्र,

कु० स० १३

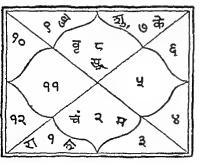

गुरु तथा बुध शुभ ग्रह बैठे हैं। अत चन्द्राधि योग बन रहा है। यह चन्द्राधि योग अच्छा है परन्तु सूर्य यदि सप्तम मे न होता, इन तीन भावों से दूर होता तो और भी अधिक शुभ फल देता। अस्तु फिर भी इस मिलिटरी के जेनरल को

हजारो मासिक वेतन के अतिरिक्त सम्पत्ति से भी सहस्रो की आय थी।

उदाहरण छ्वपति शिवाजी का है। यहाँ चन्द्र से छठे, गुरु, सातवे वुध, आठवे शुऋ वैठा है जिससे चन्द्राधियोग की सृष्टि हो रही है।

चन्द्राधियोग बहुत कम लोगों की कुण्डलियों में देखने को मिलता है। इसी कारण से इमका मूल्य और भी अधिक हो जाता है।

एक और उदाहरण चन्द्राधियोग का दिया जा रहा है। यहाँ चन्द्र न शुक्र छठे, बुध सातवे तथा गुरु आठवे है। बल्कि यह शुभ ग्रहो की छठे, सातवे और आठवे स्थिति न केवल चन्द्र से है लग्मे से भी है। अर्थात् यह ''लग्नाधियोग'' भी है।



कु० स० १५



इस योग की कृपा से यह व्यक्ति सारी आयु समृद्धि और विलास से खेलता रहा।

# आत्मघात योग

परिभाषा—जब मरण विधि 'द्योतक लग्न' लग्नाधिपति, अष्टम, अष्टमाधिपति पर "निज" (Self) द्योतक अंगों-लग्नेश, तृतीयेश, एकादशेश, सूर्य, चन्द्र आदि का प्रभाव हो तो मनुष्य आत्मघात से मृत्यु को प्राप्त होता है।

हेत् — आत्मघात की परिभाषा ही यह है कि मृत्यु मनुष्य स्वयम् हो । अत. मृत्यु स्थान आदि पर "स्वय" के ग्रहो का प्रभाव आदि आत्मघात (Suicide) का योग उस्पन्न कर दे तो आश्चर्य क्या है ? शास्त्रोदित—आयुद्धिलग्नाधिपती बलेन,

हीनौ धरा सूनु व्रणेश युक्तौ

युद्धे मृतिस्तस्यवदन्ति तज्ज्ञा (सर्वार्थ, विन्तामणि ७-२६) ॥

अर्थात् — यदि किसी कुण्डली में अष्टमाधिपति तथा लग्न का पति बल से हीन होकर, मगल तथा षष्टेश दोनों से युक्त हो तो मनुष्य की मृत्यु युद्ध में होती है अर्थात् आघात से होती है। स्मरण रहे मंगल और षष्ठेश दोनों आघात के ग्रह है।

उदाहरण — इस व्यक्ति की मृत्यु जल मे डूबकर हुई । यहाँ तृतीयेश अष्टम स्थान में हैं और अष्टमेश तृतीय स्थान में। यह व्यत्यय (Exchange) निज हाथो (arms-तृतीय भाव) की

कु० स०१६



मृत्यु का कारण जतला रहा है।
यह विचार तो लग्न तथा सूर्य लग्न
से हुआ। यदि चन्द्र लग्न से भी
विचार किया जावे तो आप देखेंगे
कि उस लग्न से नृतीय भाव का
स्वामी शनि है जिसकी दृष्टि चन्द्र
लग्न पर भी है और चन्द्र लग्न से

आठवे भाव पर भी है बल्कि चन्द्र लग्न से अष्टमेश बुध पर भी है। अत शिन भी निज हाथो द्वारा अर्थात् जान बूझ कर मृत्यु को प्राप्त होना दिखा रहा है। अष्टमेश एक जलीय ग्रह है गुरु जो अष्टम स्थान मे है वह भी शुक्र-अधिष्ठित राशि का स्वामी होने से जलीय ग्रह ही माना जावेगा। चन्द्र जो अष्टम भाव पर हिष्ट डाले हुए है जलीय ग्रह है ही। बुध भी चन्द्र के साथ होने से जलीय हो चुका है। इस प्रकार अष्टम भाव पर जलीय प्रभाव द्वारा मृत्यु को दरशा रहा है।

#### : 9:

# उन्माद (पागलपन) योग

परिभाषा - जब बुद्धि तथा मन के द्योतक सभी अगों पर पापी ग्रहों का प्रभाव पाया जाये तो उन्माद योग की सृष्टि होती है।

हेतु —बुद्धि के द्योतक अंग हैं (i) लग्न (ii) लग्नाधिपति (iii) बुध (iv) पंचम भाव (v) पचमेश और मन (Emotions) के द्योतक अंग हैं (i) चतुर्थ भाव (ii) चतुर्थ भाव का स्वामी (iii) चन्द्र। इस प्रकार बुद्धि तथा मन के आठ प्रतिनिधि हुए। जब इन आठो के आठों अगों पर पापी ग्रहों का प्रभाव पाया जावे तो मनुष्य उन्मादी (पागल) हो जाता है।

शास्त्रोक्ति-शशाँकतत्पुत्रविलग्ननाथाः

सराहवः केतुयुताश्च यत्र । वैश्यं तु कुष्ठ मुनयो वदन्ति, शुभेक्षितस्तव न भवेत्तदानीम् ॥

अर्थात् चन्द्र और चन्द्रका पुत्र अर्थात् बुध और लग्न का स्वामी यदि लग्न मे राहु, केतु से युक्त हो तो मुनि लोग "वैश्य" नाम के कुष्ठ की और निर्देश करते हैं। परन्तु यदि यह ग्रह शुभद्दष्ट हो तो कुष्ठ का रोग नहीं होता अर्थात् तब यह योग खण्डित हो जाता है।

उदाहरण—यह एक सज्जन की कुण्डली है जो अपनी पत्नी के व्यभि-चार के कारण पागल हो गया। यहां (i) लग्न पर सूर्य तथा मङ्गल का पापी प्रभाव (ii) लग्नेश बुध पर छठे घर मङ्गल-शनि-सूर्य तथा राहु का पापी प्रभाव (iii) बुध पर पापी कु० सं० १७



(iv) प्रभाव चतुर्थ भाव पर केतु की दृष्टि (देखिये11) (v) चतु-र्थेश बुध पाप प्रभाव मे (देखिये11) (v1) पचम भाव पर राहु शनि का प्रभाव—(v11) पचमेश शुक्र पर सूर्य, मङ्गल शनि, राहु आदि का मध्यत्व प्रभाव (v111) चन्द्र पर शनि का प्रभाव है। इस प्रकार आठो अगो पर पाप प्रभाव होने से उन्माद सिद्ध हो रहा है।

: 5 :

### उभयचरी योग

परिभाषा — सूर्य से द्वादश तथा द्वितीय स्थान मे स्थित ग्रहों का नाम "उभयचरी" है। जब ये ग्रह नैसर्गिक पापी हो तो पाप "उभयचरी" और यदि नैसर्गिक शुभ हो तो शुभ "उभयचरी" कह-लाते हैं। उभय का अर्थ 'दोनो ओर" है।

फल — "पाप" उभयचरी का फल यह है कि इसके कारण मनुष्य रोग ग्रस्त, दरिद्री, अस्वतन्त्र कर्म करने वाला होता है। और शूभ उभयचरी ग्रह मनुष्य को राजा तुल्य धनी, एश्वर्यशाली, बलवान् सुखी सुशील, दयावान् बनाते है।

हेतु — जैसा कि हम बहुधा कह चुके हैं 'सूर्य'' भी लग्न की भाति कार्य करता है और लग्न ही की भाँति शुभ अथवा अशुभ फल के देने वाला होता है। यदि सूर्य पर शुभ प्रभाव पडे तो जातक सूर्य लग्न की शुभता के कारण राज्य, वल, यश, धन, सुख पाता है, और इस के विपरीत यदि सूर्य पर पापी ग्रहों का प्रभाव हो तो दुख, दरिद्र, अपयश, अस्वतन्त्रता, रोग आदि अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति होती है जो कि लग्न के विरोधी दोषों की ही प्राप्ति है। अब उभयचरी योग में ग्रहों की स्थिति सूर्य से द्वितीय तथा द्वादश होती है जिस से यदि वे ग्रह शुभ हुए तो शुभ "उभयचरी" अथवा शुभ मध्यत्व का फल निकलता है और यदि सूर्य से द्वितीय द्वादश पाप ग्रह हुए तो सूर्य पर

पाप मध्यत्व के कारण सूर्य लग्न से विरोधी अर्थात् पाप फल दुख दरिद्र, रोग आदि निकलता है।

शास्त्रोक्ति — "सूर्याद्व्ययगै वाशि द्वितीयगैश्चन्द्रवर्जितैर्वेशि, उभयस्थितै ग्रहेन्द्रै रुभयचरी नामतः प्रोक्ता ॥ (सारावली ४-१)

अर्थात् सूर्य से द्वादश स्थान पर कोई ग्रह स्थित हो तो 'वाशि" नाम का योग बनता है और सूर्य से द्वितीय मे चन्द्र को छोड़कर और कोई ग्रह स्थित हो तो 'विशि'' नाम का योग बनता है। और यदि सूर्य के दोनी ओर अर्थात् द्वितीय तथा द्वादश मे ग्रह हो शुभ हों अथवा अशुभ हों तो उभयचरी योग बनता है।

सौम्यान्वितोभयचरि प्रभवा नरेन्द्रा स्तत्तु त्यवित्त सुख शील दयानुरक्का । पापान्वितोभयचरौयदि पाप कृत्या, रोगाभिभूतपरकर्मरता दरिद्रा ॥

(जातक परिजात ७-१२४)

(ख) यदि उभयचरी योग शुभ ग्रहो द्वारा उत्पन्न होता हो तो मनुष्य राजा होता है अथवा राजा के तुल्य धनी, सुखी, शीलवान् दयावान् मनुष्य होता है और यदि पाप ग्रहो द्वारा "उभयचरी" की सृष्टि हुई हो तो मनुष्य रोग मे ग्रस्त, दूसरो का सेवक, तथा दिरद्रो होता है।

कु० स० १८

उदाहरण —यह कुण्डली सर-सी पी. की है जो महान् नीतिज्ञ कई राज्यों के मन्त्री थे। यहाँ सूर्य के दोनों ओर शुभ ग्रह, बुध तथा शुक स्थित होकर ''उभयचरी'' योग बना रहे हैं।

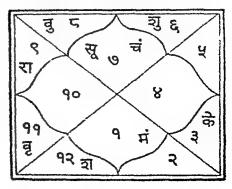

#### : 3:

# एकान्तोत्थित-रोग-योग

परिभाषाः — जब कोई ग्रह अनिष्ट स्थान मे हो और उस पर किसी शुभ ग्रह का गुति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव न हो तो वह ग्रह "ऐकान्तिक" अर्थात् अकेला कहलाता है और निज धातु सबन्धी रोग को देता है।

हेतु तथा फल — जैसे सूर्य नीच राशि का होकर अष्टम भाव में हो और शुभयुत, शुभदृष्ट न हो बिल्क पापयुत, पापदृष्ट हो तो हड्डी के गलने आदि का रोग; यदि चन्द्र अष्टम अथवा छठे अथवा द्वादश भाव में स्थित हो और पक्ष बल में हीन हो अर्थात् सूर्य के समीप हो, पापयुत अथवा पापदृष्ट हो परन्तु शुभयुत अथवा शुभदृष्ट न हो तो मनुष्य को रक्तचार्प (Blood Pressure) आदि रक्त सबन्धी रोग होगे। इसी प्रकार मङ्गल यदि यदि अष्टम आदि अनिष्ट भावों में स्थित हो, पापयुत अथवा पापदृष्ट हो परन्तु शुभयुत अथवा दृष्ट न हो तो मनुष्य को पट्टो के रोगो जैसे सूखा (Atrophy of the muscles) आदि से पीडित होना पडेगा। इसी प्रकार यदि बुध अष्टमादि अनिष्ट स्थानों में पापयुत अथवा पापदृष्ट परन्तु शुभ ग्रह की युति अथवा दृष्ट से रहित हो तो मनुष्य को बुध सम्बन्धी सास की नाली के रोगजँसे—दमा (Asthma) आदि होगे।

इसी प्रकार यदि गुरु की स्थिति हो तो मेदा तथा जिगर के रोगों से मनुष्य पीडित होता है। शुक्र की उक्त स्थिति मनुष्य को वीर्यहीन बना देगी और शनि की यही स्थिति मनुष्य को सित्रपात (paralysis) आदि रोगो से पीडित करेगी।

शास्त्रोक्ति —शास्त्रो के प्रमाणो के लिये "केमद्रुम" योग की पिक्तयाँ देखिये। वहाँ से आपको स्पष्ट हो जायेगा कि "केमद्रुम"

योग का मुख्य कारण चन्द्रमा पर ग्रहों के प्रभाव का अभाव है। इस प्रभाव के अभाव में चन्द्र अनिष्ट फल करता है। इसी सिद्धान्त को अपनाते हुए हम यहाँ भी कह सकते है कि कोई भी ग्रह जब अष्टम आदि अनिष्ट स्थान में स्थित हो और किसी भी ग्रह के प्रभाव मे न हो अथवा केवल पाप प्रभाव मे हो तो वह अपना रोग देगा।

उबाहरण .—(i) यह कुण्डली एक व्यक्ति की है जिसे सूखा (Atrophy of the muscles) का रोग हुआ, यह रोग पट्टों (Muscles) के कारक मङ्गल की अनिष्ट भाव अर्थात् आठवे भाव में नीच होकर स्थित होने तथा रोगदाता शुक्र की दृष्टि में होने और अन्य प्रभाव से रहित

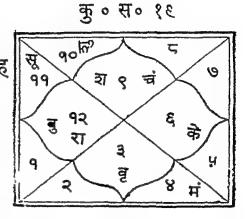

होने के कारण हुआ। सशय हो सकता है कि शुक्र की मङ्गल पर दृष्टि से रोग नही होना चाहिये था, परन्तु शुक्र रोग भाव का (छठे भाव का) स्वामी भी है और छठे से छठे भाव का भी। अतः यह अपनी कुं ० स० २०

द्दष्टि द्वारा रोग ही देता है।

उदाहरण ·—(ii) यह कुण्ड शीरक्त चाप (Blood pressure) का उदा-हरण उपस्थित करती है। देखिये चन्द्र अष्टम भाव में है और केवल बुध के केन्द्रिय प्रभाव में है। बुध पापी है क्योंकि इस पर राहु को द्दिष्ट भी है और सूर्य तथा शनि का

ξ ą ¥ ર হ্য 9 হা ৭ 99 बु 90 93

पाप मध्यत्व भी । अतः चन्द्र पर केवल पाप प्रभाव होने के रक्त चाप की सृष्टि हो रही है।

#### : 20:

### ऋण-योग

परिभाषा — छठे स्थान के स्वामी का तथा छठे से छठे भाव के स्वामी का सबन्ध जब द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी, दोनो से हो तो मनुष्य ऋणग्रस्त रहता है।

हेतु — छठा स्थान "रोग, ऋण, रिपु" का है "भावात् भावम्" के सिद्धान्तानुसार एकादश भाव भी ऋण स्थान हो जावेगा। अतः पष्ठेश तथा एकादशेश के धन अथवा धनेश से सबन्ध द्वारा ऋणी होना युवितयुक्त ही है।

कु० स० २१

उदाहरण — यह एक ऋणग्रस्त व्यक्ति की कुण्डली है। देखिये मज़ल न केवल छठे स्थान का स्वामी है बल्कि छठे से छठे अर्थात् ग्यारहवे का भी है। अत मज़ल ऋण का पक्का, प्रतिनिधि हुआ। अब देखिये मज़ल की पूर्ण दृष्टि न केवल धन स्थान पर ही है बल्क

धनस्थान के स्वामी चन्द्र पर भी है। अत पूर्ण ऋणयोग बन रहा है।

शास्त्रोक्ति — प्रन्नायास + ऋणापवादरिपुसन्तोषक्षयोष्णक्षता -(उत्तरकालामृत ५—११)

अर्थात् छठे भाव से बासी अन्न, श्रम-ऋण-वदनामी-दुश्मनो की तृष्ति, क्षयरोग, उष्णता और चोट आदि बातो का विचार करना चाहिये। अत ऋण का योग धन से हो जाने से ऋण की उत्पत्ति उपयुक्त है।

#### : ११:

# कलानिधि योग

परिभाषा:—जब गुरु द्वितीय अथवा पंचम भाव में स्थित हो और बुध तथा शुक्र दोनो से युक्त अथवा हष्ट हो अथवा गुरु, बुध अथवा शुक्र के नवाँश, राशि आदि में स्थित हो तो "कला निधि" नाम का योग बनता है।

फल.—"कलानिधियोग" में उत्पन्न होने वाला मनुष्य राज्य एश्वर्य से युक्त तथा कलाओं में निपुण होता है।

हेतु - गुरु राज्यकृपा अथवा राज्य का द्योतक ग्रह है। द्वितीय स्थान "शासन" स्थान है (देखिये सर्वार्थ चिन्तामणि) अत: जब गुरु की स्थिति द्वितीय स्थान मे होगी तो "राज्य" के द्योतक दो अङ्ग (Facter) एक स्थान में आ जावेगे। अब यदि ऐसी स्थिति में बुध तथा शुक्र दो नैसर्गिक शुभ ग्रहो की युति अथवा दृष्टि द्वारा गुरु को लाभ पहु चे तो इसका अर्थ स्पष्टतया यह होगा कि "राज्य" के द्योतक दोनों अङ्गों को प्रफुल्लता तथा पुष्टि की प्राप्ति हो रही है। अत ऐसी स्थिति में राज्य की प्राप्ति युक्तियुक्त है। गुरु यदि पंचम में स्थित हो तो भी उसकी स्थिति अतीव शुभ स्थिति है क्योंकि पचम भाव नवम से नवम में होने से नवम ही का प्रतिनिधित्व करता है। और नवम भाव राज्यकृपा का है। अतः पचम भाव मे स्थित गुरु पर बुध, शुक्र का प्रभाव भी राज्यदायक सिद्ध होगा। रह गई बात कलाओं में, अर्थात् गीत, वाद्य आदि मे, निष्णात होने की; सो इस प्रकार विचारणीय है कि गुरु ज्ञान-जानकारी का कारक ग्रह है और दितीय तथा पचम दोनों भाव विद्या और ज्ञान के द्योतक है। साथ ही गुरु यदि वागीश है तो यह दोनों वाक् स्थान है। इस कारण जानकारी और वाक् दोनों का प्रतिनिधित्व गुरु भावों से मिलकर कर रहा है। अत बुध तथा शुक्र की गुरु पर युति अथवा हिष्ट उस जानकारी तथा उस वाक्-शक्ति को कलात्मक बनायेगी क्योकि बुध तथा शुक्र दोनो ही ग्रह ''कला''—गाना बजाना, नाचना, चित्र खीचना आदि के प्रतिनिधि हैं।

शास्त्रोक्ति (१) द्वितीये पंचमे जीवे बुधशुक्रयुतेक्षिते । क्षेत्रे तयोवीं सप्राप्ते, योग स्यात् स कलानिधिः । (जातक पारिजात ७-१५८)

अर्थात् यदि गुरु द्वितीय पचम भाव मे बुध शुक्र से युक्त अथवा हष्ट हो अथवा उनके क्षेत्र मे गुरु स्थित हो तो इस योग को कला निधि योग कहते हैं।

(२) कामी कलानिधिभवः सगुणाभिराम , सस्तूयमानचरणो नरपालमुख्ये . । सेनातुरगमदवारणभेरीवाद्या— वितो विगतरोगभयारिसघ ॥

(जा॰ पा॰ ७--१५६)

अर्थात् कलानिधि योग मे उत्पन्न मनुष्य कामी, गुणो से परिपूर्ण राजाओ द्वारा विदत, महती सेवा से युक्त, रोग से मुक्त, भय तथा शत्रु से रहित, राजा होता है।

कु० स० २२

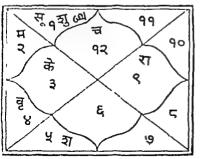

उदाहरण (१) यह कुण्डली विश्वकि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की है। इससे गुरु पचम भाव अर्थात् बुद्धि स्थान मे उच्च का होकर स्थित है और वहाँ पर यह बृहस्पति लग्नाधिपति तथा चन्द्र लग्नाधिपति रूप से गया है, अत जो भी प्रभाव गुरु पर पडेगा

वह लग्न तथा चन्द्र लग्न पर भी समझा जायेगा अर्थात् उसमे सारा

व्यक्तित्व समोया हुआ समझा जायेगा। अब गुरु पर ये प्रभाव पड़ रहे है—एक तो पचम भाव का—जो बुद्धि, मन्त्रणा, विचारशक्ति, का भाव है, दूसरे बुध तथा शुक्र का जो गुरु से दशम केन्द्र में स्थित है बुध और शुक्र मिलकर हर प्रकार की कला के प्रतिनिधि बनते है। उनका गुरु लग्नेश चन्द्रेश पर प्रभाव यदि सर्वोत्तम कलाकार तथा कवि बनादे तो आश्चर्य क्या। एक और बात यह भी है कि जिन बुध शुक्र का प्रभाव लग्नाधिपति, चन्द्र लग्नाधिपति, पचम भाव तथा गुरु पर है उन्ही का प्रभाव सूर्य लग्न पर भी है। अतः व्यक्तित्व में पूर्णरूप से बुध, शुक्र के उत्तम गुण काव्य, ड्रामा पेन्टिग, लेखनकला शिक्षा, गायन आदि की प्राप्ति स्पष्ट है।

(२) शिवाजी गनेशन दक्षिण के प्रसिद्ध

अभिनेता की कुण्डली मे गुरु यद्यपि मेष राशि का होकर तृतीय स्थान में है तो भी गुरु का द्वितीय स्थान से घनिष्ठ सबन्ध है क्योंकि वह द्वितीय भाव का स्वामी है और विद्या तथा जानकारी का पूर्ण प्रतिनिधि है। अब जानकारी के इस गुरु पर कु० सं० २३

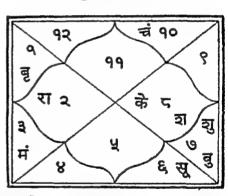

बुध तथा शुक्र दोनों का पूर्ण प्रभाव है जिस के फलस्वरूप इस व्यक्ति की जानकारी में बुध तथा शुक्र के गुण अर्थात् अभिनेतृकला आ चुकी है।

#### : १२ :

# कारक-योग

परिभाषा—यदि दो अथवा दो से अधिक ग्रह उच्च राशि में अथवा स्वक्षेत्र में हों तथा परस्पर केन्द्र में स्थित हो तो "कारक" योग उत्पन्न करते है। परन्तु सारावलीकार ने कहा है कि हरि

नाम के आश्चार्य का मत है कि उक्त प्रकार के उच्च अथवा स्वक्षेत्री पह न केवल परस्पर केन्द्र मे होने चाहिये बल्कि लग्न से भी केन्द्र मे हो तब कारक-योग की उत्पत्ति समझनी चाहिये। कारकयोग पदवी तथा धन देने वाला महान् योग है।

हेतु — जब दो ग्रह उच्च होकर अथवा स्वक्षेत्र में होकर स्थित होगे तो यह स्पष्ट है कि वे बली होगे। ऐसे बली ग्रहों के परस्पर केन्द्र में स्थित होने का अर्थ यह होगा कि वह अपनी उस केन्द्रस्थिति से अपनी उच्चता का अथवा स्वक्षेत्र में होनेके कारण उत्पन्न शुभता का सचार एक दूसरे में कर सकेगे जिसके फलस्वरूप उच्च अथवा स्वक्षेत्री ग्रह को और भी अधिक बल की प्राप्ति होगी और इस प्रकार वह अतीव शुभफल, जैसे ऊँची पदवी, धन, यश, आदि देने में समर्थ होगा। जैसा कि हम कई बार देख चुके है केन्द्रस्थिति से परस्पर प्रभाव पडता है। यही इस योग की गरिमा का कारण है। (देखिए—पहला नियम)

शास्त्रोक्ति (१) ''स्वर्क्ष त्रिकोणतु गंस्था यदि केन्द्रेषु संस्थिता । अन्योन्यकारकास्ते स्यु केन्द्रेष्वेव हरेर्मतम् ॥

(सारावली ६-१)

अर्थात्—यदि ग्रह अपनी ही राशि, अपनी मूलितकोण राशि अथवा अपनी उच्च राशि में स्थित हो और परस्पर केन्द्र में स्थित हो तो वे परस्पर ''कारक'' हो जाते हैं परन्तु हिर का मत है कि उन उच्च आदि ग्रहों की स्थिति न केवल एक दूसरे से बल्कि लग्न से भी केन्द्र में होनी चाहिए तब कारकाख्य योग बनेगा।

(२) ''शुभ वर्गोत्तमे जन्म वेशिस्थाने च सद्गृहे। अशून्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यगृहेषु च''

(पाराशर)

अर्थात् —यदि किसी मनुष्य का ऐसी लग्न मे जन्म हो जोकि वर्गोत्तम हो अर्थात् उसमे लग्न की नवाँश राशि लग्न ही की राशि निकलती हो तो उसका जन्म शुभ समझना चाहिये अर्थात् उसे आरोग्य, धन, पदवी आदि सुख की प्राप्ति होगी। इसी प्रकार यदि वेशि स्थान मे अर्थात् सूर्य से द्वितीय स्थान मे (सूर्य लग्नवत् है और सूर्य से द्वितीय स्थान धनधान्य का स्थान होगा) शुभ ग्रह की स्थिति हो तो भी जन्म शुभ समझना चाहिये। इसी प्रकार यदि किसी कुण्डली में लग्न से केन्द्रों में ग्रह स्थित हो तो भी जन्म शुभ है (क्योंकि लग्न लग्न बलवान् हो जावेगा (देखिये पहला नियम) जो कि शुभ फल करेगा और अन्त मे, यदि कारकाख्य योग, जिस की चर्चा हम ऊपर कर चुके है, हो तो भी जन्म मगलमय समझना चाहिये। उदाहरण-(१) यह कुण्डली कु० स०२४

हस के भूत पूर्व मन्त्री खू श्चेव की है। देखिये शनि, मंगल तथा सूर्य तीनो उच्च है और तीनो लग्न से तथा एक दूसरे से केन्द्र मे स्थित होकर कारक योग बना रहे है। (२) श्री वी. के. कृष्णा मेनन भूतपूर्व मत्री भारतसरकार की कृण्डली साथ मे दी है। इस कुण्डली मे आप देखेंगे कि सूर्य, गुरु, तथा शनि तीनों अपनी अपनी उच्च राशियों मे सुशोभित हैं और एक दूसरे से केन्द्र मे भी विद्यमान है। यहाँ इन उच्च



कु ० स० २४

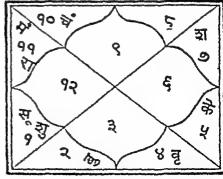

ग्रहों की स्थिति यद्यपि लग्न से केन्द्र में नहीं हुई तथापि चन्द्र लग्न से केन्द्र में हो गई है। अतः कारकाख्य योग का फल व्यक्ति को मिल गया।

#### : १३:

## कालपुरुषोत्थरोग योग

परिभाषा—मेष आदि राशियाँ तथा लग्नादि भाव ऋमश सिर, मुख आदि काल पुरुष के अगों के प्रतीक है। जब एक ही अग को दर्शाने वाले भाव अथवा राशि तथा उनके स्वामियो पर पाप प्रभाव होता है तो पीडित अग में कष्ट होता है।

हेतु तथा फल—मनुष्य के शरीर के अगो का प्रतिनिधित्व राशियाँ तथा भाव इस प्रकार करते हैं :—

| राशि संख्या | भाव सख्या | तथा उनके स्वामी | अग            |
|-------------|-----------|-----------------|---------------|
| 8           | 8         | २               | सिर           |
| २           | २         | २               | मुख           |
| R           | ३         | २               | गला बाजू      |
| 8           | 8         | २               | छाती          |
| ¥           | X         | २               | पेट           |
| Ę           | ६         | २               | अन्तड़ियाँ    |
| <b>9</b>    | <b>o</b>  | २               | मूत्रेन्द्रिय |
| 5           | 5         | २               | अण्डकोष       |
| 3           | 3         | २               | नितम्ब        |
| 80          | १०        | २               | जानू          |
| 88          | ११        | २               | निचली टाँग    |
| १२          | १२        | २               | पाँव          |
|             |           |                 |               |

जब चार के चार प्रतिनिधित्व करने वाले अग पीडित हो तो कष्ट निश्चित हो जाता है। जैसे सख्या ६ की राशि कन्या, उसका स्वामी बुध, उस का घर तथा उसका स्वामी यह चारो पीडित हो तो अन्तड़ियो मे कष्ट कहना चाहिये। शास्त्रोक्ति—शशिनि विलग्ने किर्किण कुजार्कहरुटेऽथव सीनोदये च हब्टे कुजार्कि शशिभि. पुसान् के (सारावली— द

उदाहरण (१) इस व्यक्ति को हरनिया (Hernia) का रोग है। हरनिया रोग में अन्ति इयां अपना स्थान छोड़ देती है। दूसरे शब्दों में अन्ति इयों पर पृथक्ताजनक पाप कु०स० २६

में अन्ति हियों पर पृथक्ताजनक पाप प्रभाव होना चाहिये। अब काल पुरुष में अन्ति हियों के चार प्रति-निधि होंगे। (i) छठा स्थान, (ii) इसका स्वामी शुक्र, (iii) छठी राशि कन्या, (iv) छठी राशि का स्वामी बुध, इन चारो पर पृथक्ताजनक प्रभाव होना चाहिये।



देखिये, छठे भाव तथा उसके स्वामी शुक्र इन दो अगों पर तो शनि अपनी युति द्वारा पृथक्ताजनक पाप प्रभाव डाल रहा है और छठी राशि कन्या, सूर्य तथा शनि के पृथक्ताजनक पाप प्रभाव में है। इसी प्रकार चतुर्थ अंग अर्थात् छठी राशि का स्वामी बुध, सूर्य तथा राहु के पृथक्ताजनक पाप प्रभाव मे है। इस प्रकार कालपुरुषोत्थ-रोग का योग हुआ।

उदाहरण-(२) जब क्षयरोग (Tuberculosis) फेफड़ों के विकार के कारण उत्पन्न हो तो कालपुरुष के अग संख्या चार पर राहु अथवा शान का प्रभाव अनिवार्य समझना चाहिये। इस व्यक्ति को कुमार अवस्था में ही फेफडों का क्षय (T. B. of the Lungs) हो गया था। यहाँ चार सख्यक राशि पर नीच पापी मगल पाप-प्रभाव डाल रहा है तथा यह राशि पाप-मध्यत्व मे भी है। चार सख्यक राशि का स्वामी चन्द्र, राहु के साथ होकर पीड़ित है। चार



सख्यक घर पर भी राहु की युति का पाप प्रभाव है और चार सख्यक घर के स्वामी अर्थात् गुरु पर शनि की पूर्ण दृष्टि है। अत काल पुरुष की छाती के चारो अगो पर पाप प्रभाव के कारण फेफडो का क्षय सिद्ध हुआ।

उदाहरण (३) काल पुरुष के सातवे अग के पीडित होने का एक दुर्लभ उदाहरण नीचे दिया जा रहा है। इस व्यक्ति के वीर्य में जीवित कीटाणुओं (Spermatazoon) का अभाव है। देखिये लग्न

कु ० स० २८

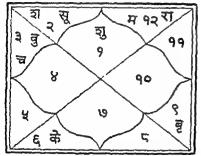

मेष होने के कारण शुक्र न केवल सप्तम राशि का स्वामी है बल्कि सप्तम भाव का भी। ऐसा शुक्र दो-दो ग्रहो के पापमध्यत्व अर्थात् शनि, सूर्यं तथा मगल, राहु के बीच मे पड़ा है। अत काल पुरुष के दो अग पीडित हुए। इसी प्रकार इन्ही

चार पापी ग्रहो का प्रभाव सात सख्यक भाव तथा सात संख्यक राशि पर पड रहा है क्यों कि दो पापी ग्रह शिन तथा सूर्य की हिष्ट अष्टम पर और दो पापी ग्रहो, मगल तथा राहु की हिष्ट षष्ठ स्थान पर पड़ने के कारण सप्तम भाव तथा सप्तम राशि पाप प्रभाव मे आ ग्ये है। इस प्रकार काल पुरुष के चारों के चारों अग, जो वीर्य को दर्शति है, पाप प्रभाव मे पड गये और उक्त रोग की उत्पत्ति के कारण बने।

विशव व्याख्या और उदाहरणों के लिये देखिये हमारी पुस्तक "ज्योतिष और रोग" का अध्याय "कालपुरुष और रोग"।

### : 88 :

# काहल योग

परिभाषा—(क) यदि नवम भाव का स्वामी तथा चतुर्थ भाव का स्वामी परस्पर एक दूसरे से केन्द्र में स्थित हों और लग्नाधिपति बलवान् हो तो "काहल" नाम का योग बनता है।

(ख)यदि दशम भाव का स्वामी और चतुर्थ भाव का स्वामी इकट्ठे हों अथवा चतुर्थेश को दशम भाव का स्वामी देखता हो और वह चतुर्थेश उच्च अथवा स्वराशि का हो तो भी ''काहल'' योग बनता है।

(ग) लग्नाधिपति जिस राशि में स्थित है और फिर उस राशि का स्वामी पुन. जिस राशि में स्थित हो उस राशि का स्वामी यदि अपनी उच्च राशि अथवा स्वक्षेत्र में होकर केन्द्र अथवा कोण में स्थित हो तो भी "काहल" नाम का योग बनता है।

फल—काहल योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य ओजस्वी, साहसी, राज्य-सम्पदा से युक्त, होता है।

हेतु—(क) पहली प्रकार के काहल योग मे एक तो लग्न के स्वामी के बलवान् होने से धन, बल, ऐश्वर्य की प्राप्त होती है; दूसरे, भाग्येश और चतुर्थेश का परस्पर केन्द्र मे स्थित होना, भाग्य के साथ सुख का योग उत्पन्न करता है; अर्थात् उसके जीवन में हर प्रकार का सुख सम्मिलित होता है। केन्द्रेश और त्रिकोणेश का योग पाराशरीय पद्धति अनुसार राजयोग देता ही है, यह हम आठवें नियम में दर्शा चुके है।

(ख) दूसरे प्रकार के काहल योग में प्रवल चतुर्थेश तथा कर्मेश का सवन्ध्र स्थापित होता है। इस का अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य को राज्य (दशम) का सुख (चतुर्थ) प्राप्त होगा। लग्नेश का वलवान् होना, यहां भी अपेक्षित ही समझना चाहिये।

(ग) लग्नाधिपति जिस राशि मे स्थित है पुन उस राशि का स्वामी जिस राशि में स्थित है उस राशि के स्वामी की प्रबलता से किसी न किसी प्रकार लग्न को बल मिलता होगा, यही इस योग के पीछे हेतु हो सकता है। यह हेतु इस लिये भी सगत प्रतीत होता है कि नीचता-भग-राजयोग मे भी तो उस भाव को बल मिलता है जिसका स्वामी नीच है और उस नीच राशि का स्वामी केन्द्र स्थिति से बलवान् है—देखिये तीसरा नियम।

शास्त्रोक्ति (क) अन्योन्यकेन्द्रगृहग्ौ गुरुबन्धुनायौ, लग्नाधिपे बलयुते यदि काहल स्यात्।

(जातक पारिजात ७-१३०)

अर्थात् - यदि चतुर्थेश तथा भाग्येश एक दूसरे से केन्द्र मे स्थित हो और लग्नाधिपति बलवान् हो तो ''काहल'' योग होता है।

(ख) कर्मेश्वरेण सहिते तु विलोकिते वा, स्वोच्चस्वके सुखपतौ यदि तादश स्यात्।। ओजस्वी साहसी मुखंश्चतुरंग बले यु ते, यिंकचित् ग्रामनाथस्तु जात स्यात् काहले नर.।।

(जा. पा ७-१३१) अर्थात्—यदि उच्च अथवा स्वक्षेत्र मे स्थित चतुर्थेश को दशमा-धिपति देखता हो अथवा उससे युक्त हो तो भी काहल योग होता है। इस योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य ओजस्वी, साहसी, सेनायुक्त, राजा होता है।

(ग) लग्नाधिपाप्तभपतिस्थितराशिनाथ, स्वोच्चस्वभेषु यदि कोणचतुष्टयस्थः। योग सः काहल इति प्रथितोऽथ तद्वत्, लग्नाधिपाप्तभपतिर्यंदि पर्वताख्य (फलदोपिका ६-३५)

अर्थात् — लग्नाधिपति जिस राशि मे स्थित है उस राशि का स्वामी जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी यदि उच्च राशि मे अथवा निज राशि में स्थित हो तो काहल योग होता है और यदि लग्नाधिपति जिस राशि में स्थित है उसका स्वामी उच्च राशि में अथवा स्वक्षेत्र मे हो तो पर्वत योग बनता है।

उदाहरण -(क) प्रथम प्रकार का 'काहल" योग श्री मोरारजी देसाई की कुण्डली मे विद्यमान है क्योकि नवमाधिपति शनि चतुर्था-धिपति बुध से केन्द्र में है और लग्नाधिपति बुध, गुरु की दृष्टि द्वारा वली है। आपकी ऊँची स्थिति में काहलयोग का ही हाथ है।

उदाहरण—(ख) यह कुण्डली एक लाखोपति बहुत धनी व्यक्ति की है। यहां नवम भाव का स्वामी णुक तथा चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु, दोनों, साथ बैठे हैं और इस प्रकार ''काहल'' योग उत्पन्न कर रहे है। (प्रबल उच्च चन्द्र से पून: गुरु, शुक्र को बल भी मिल रहा है)।

उदाहरण-(ग) यह कुण्डली बड़े भारी रियासत के महामन्त्री की है। यहां चतुर्थेश शुऋ पर दशमेश मज़ल की पूर्ण हिष्ट है और चतुर्थेश शुक्र केन्द्र मे निज राशि का होकर स्थित है।



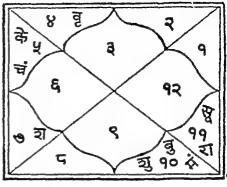

कु ० स० ३०



कुं० स० ३१

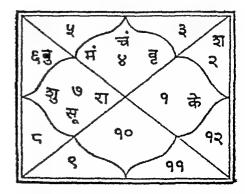

# केमद्रम योग

परिभाषा—(क) चन्द्र से द्वितीय तथा द्वादश स्थान में जब कोई भी ग्रह न हो तो ''केमद्रुम'' नाम का दरिद्रतादायक योग बनता है।

(ख) जब चन्द्र किसी ग्रह से युत न हो और न उससे अगले तथा पिछले केन्द्रो मे ही कोई ग्रह स्थित हो तो भी "केमद्रुम" नाम का दरिद्र योग बनता है।

हेतु - चन्द्र जहाँ स्थित होता है उसको चन्द्र लग्न कहते है। धनप्राप्ति मे अन्य लग्नो की भाँति "चन्द्रलग्न" का भी बडा महत्व है, ज्योतिष के आचार्यों का कहना है कि चन्द्र के विषय मे यह सिद्धात मौलिक रूप से समझ लेना चाहिये कि यदि चन्द्र किसी भी ग्रह के प्रभाव मे न हो तो वह निर्बल समझा जाना चाहिये और निर्बल चन्द्र का अर्थ है लग्न का निबंल होना अर्थात् मनुष्य का धन, स्वास्थ्य, यश,बल आदि से वर्जित होना। अब वे कौन-कौन सी स्थितियाँ है जिनमे यह समझा जावे कि चन्द्र पर कोई प्रभाव नहीं है। एक स्थिति तो यह है कि चन्द्रके द्वितीय द्वादश स्थान मे कोई ग्रह न हो। दूसरी स्थिति यह है कि चन्द्र न तो किसी ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट हो न ही इसके केन्द्र मे कोई ग्रह स्थित हो। योग का आशय यह है कि चन्द्र निर्बल तथा प्रभावहीन हो। यदि चन्द्र से छठे, अथवा आठवे स्थान मे ग्रह हो तो भी चन्द्र पर ग्रहो का प्रभाव समझना चाहिये और इसी लिये 'केमद्रुम'' का अभाव समझना चाहिये। इसी प्रकार चन्द्र यदि स्वय केन्द्र में स्थित हो तो भी वली हो जायेगा। इसी लिये केमद्रम' योग न रहेगा।

शास्त्रोक्ति (क) कान्तान्नपानगृहवस्त्रसुहृद्विहीनो, दारिद्रचदु खगददैन्यमले रुपेत । प्रेष्यः खलः सकललोकविरुद्धवृत्ति, केमद्रुमे भवति पार्थिववंशजोऽपि ॥

(सारावली---१३-७)

अर्थात्-यदि केमद्रुम योग हो तो मनुष्य, स्त्री, अन्न, पान, गृह, वस्त्र, व बन्धुजनों से विहीन होकर दिरद्रता, दुख, रोग, परतन्त्रता व मल से युक्त, दूसरो से द्वेष करने वाला, दुष्ट और लोगों का अनिष्ट करने वाला होता है, भले ही, उसका जन्म किसी राजा के यहाँ ही क्यो न हुआ हो।

(ख) रिववर्ण द्वादशगैरनफा चन्द्राद्द्वितीयगै: सुनफा।

उभयस्थितैः दुरुधरा केमद्रुमसंज्ञकोऽतोन्यः ।।
अर्थात्—यदि चन्द्र से द्वादश स्थान मे रिव को छोड कर (क्यों कि
रिव के चन्द्र से द्वादश होने से चन्द्र, सूर्य के सान्निध्य मे पक्ष बल
में अतीव निर्वल हो जायेगा और इसीलिये फल देने मे असमर्थ हो
जायेगा ) कोई भी ग्रह स्थित हो तो "अनफा" नाम का योग बनता
है और यदि इसी प्रकार सूर्य को छोड़ कर अन्य कोई ग्रह चन्द्र से
द्वितीय मे स्थित हो तो 'सुनफा' नाम का योग बनता है और यदि
दोनो स्थानों मे सूर्य को छोड़ कर कोई ग्रह स्थित हो तो
''दुरुधरा'' नाम का योग बनता है। परन्तु उक्त स्थानो में अर्थात्
चन्द्र से द्वितीय तथा द्वादश मे कोई भी ग्रह न हो तो 'केमद्रुम' नाम
का योग बनता है।

(ग) ''केमद्रुमें' भवति पुत्रकलत्नहीनो, देशान्तरे व्रजति दुखसमाभितप्त । ज्ञातिप्रमोदनिरतो मुखर. कुचैलो, नीच सदा भवति भीतियुतश्चिरायु ॥ (मानसागरी)

अर्थात्—"केमद्रुम" योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य पुत्र तथा स्त्री से हीन, भ्रमणशील, दुखी, सबन्धियों से दूर, मोद से विरक्त,

मनमानी करने वाला, गन्दा, नीच, भयभीत होकर आयु पाता है।
(घ) केन्द्रे शीतकरेऽथवा ग्रहयुते केमद्रुयो नेष्यते।
केचित्केन्द्रनवांशकेषु इति वदन्ति उक्ति प्रसिद्धा न ते।।

(मानसागरी)

अर्थात्—यदि चन्द्र से केन्द्र मे ग्रह स्थित हो तो 'केमद्रुम' योग नहीं बनता। इसी प्रकार यदि चन्द्र के साथ किसी भी ग्रह की युति हो तो भी केमद्रुम नहीं होता। कई विद्वान् यह कहते हैं कि केन्द्रों से अनफा-सुनफा योगों की उत्पत्ति होती है अर्थात् चन्द्र से पिछले केन्द्र मे ग्रह हो तो 'अनफा'; आगामी (चतुर्थ) केन्द्र मे ग्रह हो तो सुनफा और दोनों में हो तो दुरुधरा योग बनता है और यदि चन्द्र से चतुर्थ तथा दशम केन्द्र ग्रहों से खाली हो तो "केमद्रुम" नाम का योग बनता है। परन्तु यह उक्ति प्रसिद्ध अर्थात् सर्वमान्य नहीं है।

सूचना—चन्द्र से केन्द्रों मे ग्रहों की स्थिति से केमद्रुम भग होता है, हम इस उक्ति से सहमत हैं। चाहे यह बात प्रसिद्ध न भी हो क्यों कि केन्द्र मे ग्रहों की स्थिति से उन ग्रहों का चन्द्र पर प्रभाव पड़ेगा (देखिये नियम पहला) जिसके फलस्वरूप चन्द्र बली हो जावेगा और केमद्रम का भग होगा।

और केमद्रुम का भग होगा।
(ड) ''पूर्ण शशी यदि भवेत्छुमसंस्थितो वा, सौम्यामरेज्यभृगुनन्दनसयुतश्च। पुतार्थसौख्यजनक कथितो मुनीन्द्रे, केमद्रुमे भवति मंगलसुप्रसिद्धि.।।

(मानसागरी)

अर्थात्—यदि चन्द्र पूर्ण हो अथवा शुभ स्थिति मे हो अर्थात् बुध, गुरु, अथवा शुक्र से सयुक्त हो तो पुत्न, धन तथा सुख को उत्पन्न करने वाला कहा गया है और केमद्रुम होने पर भी अर्थात् चन्द्र से द्वितीय, द्वादश, ग्रहो के अभाव होने पर भी मनुष्य मङ्गल तथा यश को प्राप्त होता है। (च) जातकपारिजात में श्रुतकीर्ति का निम्नलिखित उद्धरण मिलता है:—

"चन्द्रात् चतुर्थे. सुनफा, दशमस्थितै: कीर्तितोऽनफा विहगै । उभयस्थितै. दुरुधरा केमद्रुमसित्ततो ऽन्यथा ।। (७-८३

अर्थात् चन्द्र से चतुर्थ भाव मे ग्रह रहने से सुनफा, चन्द्र से दशम केन्द्र मे ग्रह रहने से अनफा, दोनों केन्द्रों में ग्रह रहने से दुरुधरा और दोनों केन्द्रों के ग्रहों से रहित होने पर ''केमद्रुम'' नाम का योग बनता है। (देखिये नियम पहला)।

(छ) एक अन्य प्रकार का 'केमद्रुम' योग सर्वार्थविन्तामणिकार

ने निम्न प्रकार कहा है '—

"भाग्येश्वरे रिफगते तदीशे वित्तास्थिते,

भ्रातृगतैश्च पापै केमद्रुमेऽस्मिन् भवेत्।।

कुभोगी दुष्कर्मयुक्तोऽन्यकलत्रगामी।

अर्थात् जब नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव मे स्थित हो और द्वादश भाव का स्वामी द्वितीय भाव मे स्थित हो और तृतीय स्थान मे पापी ग्रह स्थित हों तो भी "केमद्रुम" नाम का दरिद्रतादायक योग समझना चाहिये। इस योग में उत्पन्न हुआ मनुष्य अभक्ष्य-भक्षी, दुष्ट कर्मी मे लगा हुआ तथा परदारगामी होता है।

उदाहण नीचे एक बहुत थोड़े धन वाले व्यक्ति की कुण्डली दी है। इस कुण्डली में चन्द्र से कु० सं० ३२

दी है। इस कुण्डली में चन्द्र से दितीय तथा द्वादश स्थान ग्रहों से बिल्कुल खाली है। इस प्रकार एक तो यह केमद्रुम है। पुनः यही बात सूर्यसे तथा लग्नाधिपति शुक्र से भी बन रही है। और फिर सूर्य से, चन्द्र से तथा लग्नेण से, केन्द्रों में केवल पापी ही पापी ग्रह—मङ्गल, राहु,

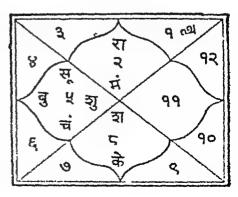

शानि तथा केतु विद्यमान है। चन्द्र आदि से छठा तथा आठवाँ भाव भी शूभ ग्रहों से खाली है। यहाँ यद्यपि चन्द्र पर गुरु की दृष्टि है तथापि इस दृष्टि में अधिक बल नहीं, क्योंकि गुरु पर डबल पाप कर्तृ प्रभाव है; वह ऐसे कि गुरु के एक ओर मङ्गल तथा राहु है और दूसरी और केतु तथा शनि का प्रभाव केतु की पचम दृष्टि द्वारा है। अतः केमद्रम योग बहुत हदतक सिद्ध हो रहा है।

#### : १६:

#### कर्तार-योग

परिभाषा—लग्न से द्वितीय तथा द्वादश मे ग्रहो की स्थिति से 'कर्तर-योग'' बनता है। इसके दो भेद हैं—

यदि लग्न से द्वितीय तथा द्वादश स्थान मे शुभ ग्रहो की स्थिति है तो योग का नाम "शुभ कर्तरि' होगा और यदि इन स्थानों मे पाप ग्रहो की स्थिति हो तो योग ''पापकर्तरि'' नाम से कहा जायेगा।

फल — जब किसी भी भाव अथवा ग्रह से द्वितीय तथा द्वादश स्थान मे ग्रहों की स्थित होती है तो वे ग्रह उस भाव अथवा ग्रह को जिस से कि वह द्वितीय द्वादश होते हैं, प्रभावित करते हैं। वह प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि वे दोनों ग्रह नैसर्गिक पापी है अथवा नैसर्गिक श्रुभ। यदि दोनों नैसर्गिक पापी हैं तो फल अशुभ होगा और यदि दोनों शुभ हैं तो फल शुभ निकलेगा। यदि एक पापी हो और एक शुभ तो फल में कोई अन्तर न होगा अर्थात् जो लग्न आदि उन ग्रहों के मध्य में है उनके बल पर तथा लग्नादि पर अन्य ग्रहों की शुभता-अशुभता के अनुसार फल का निर्णय होगा।

हेतु-यहा शुभता अथवा अशुभता मे हेतु ग्रहो का द्वादश तथा दितीय स्थान पर प्रभाव है। जब भी किसी भी प्रकार किसी भाव

के द्वितीय द्वादश स्थान पर शुभ प्रभाव पड़ेगा तब वह भाव प्रफु-लिलत होगा। अन्य किसी प्रकार यह प्रभाव द्वितीय तथा द्वादश स्थान पर पड़ सकता है, इस का विवरण नीचे शास्त्रोक्ति की पक्तियों में देखिये।

शास्त्रोक्ति'—

(क) शुभ कर्तरि संजातस्तेजोवित्तबलाधिकः। पापकर्तरिके पापी भिक्षाशी मलिनो भवेत्।। (जातक पारिजात७—१२७)

अर्थात् शुभ-कर्तरि में जन्म लेने वाला मनुष्य तेज, धन तथा बल से परिपूर्ण होता है और पाप-कर्तरि में जन्म लेने वाला भिक्षा मांग कर जीने वाला अर्थात् निर्धन और गन्दा होता है।

(ख) होराशतक में हमने कहा है:—

होराशास्त्र के विद्वानों ने भावों के फल कहने के लिये "शुभ मध्यत्व" और 'पाप मध्यत्व' का उल्लेख किया है। चन्द्राधियोग का जो धन दायक शुभ फल होता है उसका कारण भी यही है कि षष्ठ तथा अष्टम में स्थित शुभ ग्रहों की दृष्टि के फलस्वरूप चन्द्र के द्वादश तथा दितीय भाव पर शुभ प्रभाव पड़ता है जिससे चन्द्र शुभमध्यत्व में मानो आ जाता है। अतः जिस किसी भी भाव अथवा ग्रह का फल कहना हो तो देख लेना चाहिये कि उस पर "पार्श्व गामिनी" शुभ दृष्टि है अथवा नही। यदि है तो वह भाव अथवा ग्रह जिसके आस पास शुभ प्रभाव पड़ रहा है शुभ फल देगा। इसी प्रकार यदि किसी भाव अथवा ग्रह से षष्ठ, अष्टम में पापी ग्रहों की स्थित हो (अथवा अन्य किसी प्रकार से उस भाव के आस पास पाप प्रभाव पड़ता हो) तो आस पास (पार्श्वगामी) पाप प्रभाव के कारण वह भाव अथवा ग्रह अशुभ फल देगा।

उदाहरण (क) यह कुण्डली गृहमन्त्री च्यवान की है। लग्न तथा कु॰ स॰ ३३ सूर्य दोनो पर शुभ कर्तिर है अर्थात्

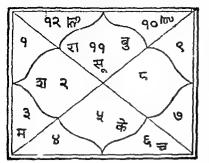

स्य दाना पर शुभ कतार हे अथित् दोनो से द्वितीय, द्वादश स्थान मे शुभ ग्रहो की स्थिति है। स्पष्ट है कि इस शुभ प्रभाव के फलस्वरूप लग्न तथा सूर्य लग्न दोनो बल पाते है। यही नहीं, चन्द्र लग्न भी बल पा रहा है क्योंकि बुध जो इन दो शुभ ग्रहों, शुक्र तथा

गुरु की शुभकर्तरि मे है चन्द्राधिष्ठित राशि का स्वामी है।

कु० स० ३४

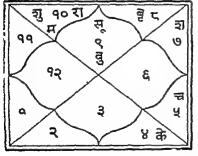

नीरो रोमन सम्राट् की इस कुण्डली में धनु लग्न है और लग्न से द्वादश में गुरु तथा द्वितीय में शुक्र विद्यमान है। इन शुभ ग्रहों की यह स्थिति सूर्य लग्न से भी वैसी ही है। अर्थात् लग्न और सूर्य लग्न दोनो पर शुभ कर्तार बन रही है जिस का लाभ लग्न

और सूर्य लग्न दोनो लग्नो को मिल रहा है । दो लग्नो का शुभ प्रभाव मे आना नीरो के महान् बनने मे कारण बना।

: 66:

### खड्ग-यौग

परिभाषा —यदि भाग्येश धन भवन मे हो और धनेश भाग्य भवन मे हो और साथ ही लग्नेश केन्द्र अथवा कोण मे स्थित हो तो "खड्ग" योग बनता है।

फल .—इस योग मे उत्पन्न होने वाला समस्त वेद शास्त्रो के

अर्थो से अभिज्ञ बुद्धिमान्, प्रतापवान्, निरिभमानी, कुशल,कृतज्ञ मनुष्य होता है।

हेतु —यदि हम यह बात स्मरण रखे कि द्वितीय भाव "विद्या" अथवा जानकारी का भाव है। और जिस प्रकार का प्रभाव इस भाव अथवा इसके स्वामी पर पड़ता है मनुष्य की विद्या भी उसी ही प्रकार की होती है तो फिर हमें खड़ग योग के फल समझने में कोई किठनाई न होगो। देखिये नियम दसवा। द्वितीयेश तथा नवम में घनिष्ठ (exchange) का अर्थ यह होगा कि द्वितीय तथा नवम में घनिष्ठ संबन्ध हो गया है अर्थात् जानकारी तथा धर्म में (और धर्म शास्त्रों में) सबन्ध स्थापित हो चुका है। इसी संबन्ध के कारण मनुष्य शास्त्रज्ञ धार्मिक, कृतज्ञ आदि धार्मिक विशेषणों से युक्त होता है। द्वितीय भाव से विद्या का विचार किया जाता है। इस बात के लिये "सर्वार्थ चिन्ता-मणि" आदि ग्रन्थों का अवलोकनकोजिये।

शास्त्रोवित .—

भाग्येशे धनभावस्थे धनेशे भाग्यराशिगे। लग्नेशे केन्द्रकोणस्थे खड्गयोग इतीरितः।। (जा॰पा॰७—१५०)

भाग्येश दूसरे भाव में हो और द्वितीयेश भाग्य (नवम) भाव में हो और लग्नेश केन्द्र अथवा कोण भाव में स्थित होतो 'खड्ग' नाम का योग कहा जाता है।।

> वेदार्थशास्त्र निखिलागमतत्वयुक्ति-वुद्धिप्रतापवलवीर्यसुखानुरक्ताः । निर्मत्सराश्च निजयीर्यमहानुभावा ॥ खड्गे भवन्ति पुरुषा . कुशला : कृतज्ञाः

(जातक पारिजात ७-१४१)

अर्थात् वेदो के अर्थ शास्त्र तथा अन्य आगम ग्रथो से अभिज्ञ, बुद्धि प्रताप, बल, वीर्य, सुख से युक्त, अभिमान से रहित, बलवान् कुशल तथा कृतज्ञ मनुष्य की उत्पत्ति इस योग मे होती है।

कु०स० ३५

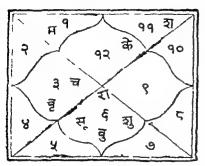

उदाहरण.—इस सन्दर्भ मे स्वर्गीय श्री मती एनीबेसेन्ट की कुण्डली देखने योग्य है, इस कुण्डली मे यद्यपि द्वितीयाधिपति तथा नवमाधिपति मे स्थान परिवर्तन नही है जैसा कि इस योग की परिभाष चाहती है तो भी हम समझते हैं कि यह कुण्डली योग के आशय को पूर्ण करती

है क्योंकि लग्नाधिपति गुरु केन्द्र में है और द्वितीय तथा नवम भाव में घनिष्ठ सबन्ध है। यह घनिष्ठ सबन्ध मङ्गल ने दोनों भावों का स्वामी होकर तथा एक में बैठकर और दूसरे पर दृष्टि डालकर उत्पन्न कर दिया है। जिस का यह अर्थ हुआ कि जानकारी (द्वितीय भाव) का सबन्ध धर्म तथा धर्म ग्रन्थों से (नवम भाव) स्थापित हो गया। इसी सम्बन्ध ही का यह फल था कि इस महान् महिला ने एक दो नहीं सेकड़ों उत्तम ग्रन्थ हिन्दु धर्म, उसकी महान्ता तथा उसके दर्शन पर तथा अध्यात्मविद्या पर लिखे।

: १5:

#### गजकेसरी योग

परिभाषा .—(क) यदि चन्द्र से केन्द्र से गुरु स्थित हो तो "गज-केसरी" योग होता है।

(ख) यदि चन्द्रमा शुक्र, गुरु, बुध से दृष्ट हो और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त न हो तो भी "गज केसरी" योग बनता है। फल —गज केसरी योग में उत्पन्न मनुष्य तेजस्वी धनधान्य से युक्त, मेधावी, गुण सपन्न, राजा से लाभ उठाने वाला होता है।

हेतु — प्रथम प्रकार के गजकेसरी योग में गुरु की चन्द्र से केन्द्र में स्थिति के कारण चन्द्र पर प्रभाव पड़ेगा और चन्द्र के गुण बढ़ जायेंगे (देखिये नियम पहला)। चन्द्र चूँ कि लग्नवत् है अत. गुरु के प्रभाव के कारण शरीर में तेज आ जायेगा, चन्द्र का खाने-पीने की वस्तुओं से विशेष सबन्ध है, अत: उक्त गुरु के शुभ प्रभाव से धन धान्य की भी वृद्धि होगी। चन्द्रमा मन है, मन में गुरु की मेधाशक्ति का सचार होगा तथा अन्य शुभ गुणों की प्राप्ति होगी। गुरु 'राज्य कृपा' का कारक है वह लग्न (Self) को, निजको, राज्य की कृपा (Governmental favour) की प्राप्ति भी करवा देगा।

शास्त्रोक्तिः—(क) केन्द्रस्थित देवगुरौ मृगाङ्काद्, योगस्तदाहुर्गजकेसरीति । दृष्टे सितार्यैन्दुसुतै . शशांके, नीचास्तहीनै र्गजकेसरी स्यात्।।

(जातक पारिजात अ ७ श्लोक ११६)

चन्द्रमा से केन्द्र में बृहस्पित हो तो "गज केसरी" योग होता है।
गुक्र, गुरु, बुध ये ग्रह नीच अथवा अस्त न होते हुए यदि बृहस्पित को
देखे तो भी "गज केसरी" योग होता है।

(ख) गजकेसरीसंजातस्तेजस्वी धनधान्यवान्।
मेधावी गुणसंयन्तो राज्यप्राप्तिकरो भवेत्।। (जातक परिजात)

अर्थात् "गज केसरी" मे उत्पन्न तेजस्वी धन धान्य से युक्त, मेधावी, गुणी, राजप्रिय होता है।

उदाहरण (क) यह एक करोड़पति (Multimillinaire) की ्

मुं सु ३६

कुण्डली है। यहाँ अन्य योगों के अतिरिक्त "गज केसरी" भी विद्य-मान है क्यों कि चन्द्र से दशम केन्द्र मे गुरु विद्यमान है और गुरु यद्यपि द्वादश भाव मे है परन्तु वक्री होने से अच्छा बलवान् है। अत अपनी केन्द्रस्थिति द्वारा चन्द्र को लाभपहुचा रहा है जिसका फल धन आदि है।

उदाहरण (ख) इसी प्रकार की एक और कुण्डली वृश्चिक लग्न कु॰ स॰ ३७ की है। यह व्यक्ति थोडी प जी से



र का एक आर कुण्डला वृश्चिक लग्न की है। यह व्यक्ति थोडी पूजी से अपने व्यापार को बढा कर लाखों तक ले गया है। यहा भी वक्री और इसी लिये बलवान् गुरु चन्द्र से दशम केन्द्र में स्थित होकर अपनी श्भता द्वारा चन्द्र को बहुत बल प्रदान कर रहा है जिसके फलस्वरूप

चन्द्र लग्न तथा भाग्य को बहुत लाभ पहुच रहा है। इस व्यक्ति को राजपुरुषों की ओर से भी सहायता मिलती रहती है। क्योंकि चन्द्र नवमाधिपति होकर गुरु (राज्य कृपाकारक) द्वारा दृष्ट है।

कु० स० ३८



उदाहरण (ग)—तुलालग्न की कुण्डली मे जो कि रूस के भूतपूर्व प्रधान मन्नी खुश्चेव की है गुरु यद्यपि चन्द्र से केन्द्र मे नही परन्तु गुरु की पूर्ण दृष्टि चन्द्र पर पड रही है। गुरु की दृष्टि के अतिरिक्त चन्द्र पर बुध की भी पूर्ण दृष्टि है और

बुध न केवल एक नैसर्गिक शुभ ग्रह ही है अपितु चन्द्र लेकि स्टामी । भो है। अत इस कुण्डली में गजकेसरी योग की उत्पत्ति कह पुरद्री शुभ ग्रहों के प्रभाव से उत्पन्न हुई मानी जायेगी।

उदाहरण:—(घ) गृहमन्त्री चयवान की कुण्डली में भी गज केसरी योग की उत्पत्ति कन्या राशि में अष्टम स्थान में स्थित चन्द्र पर दो शुभ ग्रहों, शुक्र तथा गुरु, के प्रभाव के कारण हो रही है। परन्तु यहाँ यह योग बहुत अधिक प्रबल नहीं है

कु० स० ३६

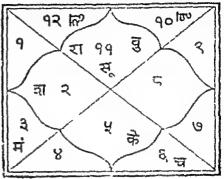

क्यों कि गुरु एक तो नीच का है दूसरे द्वादशस्य है तीसरे मङ्गल द्वारा हव्ट है और चौथे सूर्य के अति समीप होकर तीव्र गति में आकर निर्वल है। इन सब कारणों से गुरु अपनी हिव्ट द्वारा चन्द्र को थोडा लाभ पहुचा रहा है, अधिक नही।

#### : 38:

## घातक (Murderer)यौग

परिभाषा: —जब तृतीयाधिपति तथा अष्टमाधिपति एक ही ग्रह हो ओर वह तीन चार प्रकार से पाप प्रभाव में पडता हो और शुभ प्रभाव से रहित हो तो "घातक" योग होता है।

फल — ऐसे योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य दूसरों की जान लेने वाला होता है।

हेतु -यह सिद्धान्त है कि जब कोई ग्रह अत्यन्त निर्वल होता है तो जिन दो राशियो का वह स्वामी हो उनको हानि पहुचती है। इसके साथ साथ एक भाव को दूसरे से हानि पहुँचती है जैसे मान लीजिये मीन लग्न है और शुक्र तृतीयाधिपति तथा अष्टमाधिपति होकर अतीव निर्बल है तो ऐसी स्थिति मे अष्टम को तृतीय से हानि पहु - चेगी अर्थात् आयु को निज (बाहु) से हानि पहु चेगी । चूँ कि अष्टम स्थान अपनी तथा अन्यो सब की आयु का स्थान है इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति के बाहु से (निज द्वारा) दूसरो की जान जायेगी।

शास्त्रोक्ति—केन्द्रेशत्वेन पापानां या, प्रोक्ता शुभकारिता। सा त्रिकोणाधिपत्येषि न केन्द्रेशत्वमात्रत ।। (पाराशर होराशास्त्र)

अर्थात् नैसर्गिक पापी ग्रह जब केन्द्र के स्वामी हो तो शुभ होते हैं ऐसा जो कहा है वह उसी स्थिति के लिये कहा है जब कि वे तिकोण के भी स्वामी हो। केवल केन्द्र के नहीं। भाव यह कि ग्रहों की दोनों राशियों के भावों को विचार में लिया जाता है क्यों कि यह दोनों भाव नैस्गिक रूप से परस्पर घनिष्ठ रूप से मिले हुए है। अत यहां भी तृतीय तथा अष्टम का परस्पर घनिष्ठ सबन्ध है।

जदाहरण — यह कुण्डली जगत् विख्यात हिमलर की है जिसने हजारो यह दियो को कडी यातनाए देकर मार दिया अथवा मरवा कु०स०४० डाला । यहाँ तृतीय तथा अष्टम

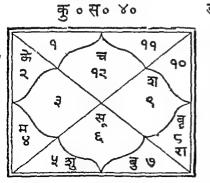

स्थान का स्वामी शुक्र छठे स्थान में स्थित है। छठा स्थान शुक्र के लिये विशेष हानिकर माना है चाहे इस से मनुष्य को कितनी ही भोग सामग्री क्यों न प्राप्त हो। किर शुक्र छठे स्थान में शत्रु राशि में निर्वल है।

पुन शुक्र पर सूर्य तथा मंगल का पापमध्यत्व है। और केतु का प्रभाव भी। इस प्रकार चार पापी प्रभावों के कारण शुक्र अतीव

निर्वल है। इसका फल यह है कि अष्टम भाव को तृतीय भाव से हानि हो रही है अर्थात् लोगों के जीवन को (अष्टम भाव) निज द्वारा तृतीय बाहु स्थान) हानि पहु च रहीहै।

: 20:

# चक्षु निर्वलता योग

परिभाषा — यदि सूर्य द्वादश अथवा द्वितीय स्थान मे स्थित हो और पाप दृष्ट हो तो दृष्टिशक्ति मे बहुत निर्वलता लाता है अथवा चक्षुहीन तक कर देता है।

हेतु—सूर्य प्रकाश है और आख का कारक। दितीय तथा द्वादश स्थान, दोनों आंखों के स्थान है। सूर्य का इन में से किसी स्थान में स्थित होने का तात्पर्य यह होगा कि जहां सूर्य ऑख रूप से स्वय इस भाव में पीड़ित है वहाँ द्वादश भाव भी पीड़ित हो रहा है और फिर दोनों पर पाप ग्रह की दृष्टि है। इस प्रकार दृष्टि के दोनों प्रतिनिधियों को निर्वल करेगी ही।

उदाहरण (क) इस न्यक्ति के दाँई आँख की ज्योति छोटी आयु मे ही जाती रही। यहाँ सूर्य द्वादश में स्थित है, प्रबल उच्च शनि से पूर्ण तथा दृष्ट है और केतु के प्रभाव मे भी है। द्वादशाधिपति पर दो पापी ग्रहो शनि तथा मंगल की दृष्ट है। कु० स० ४१

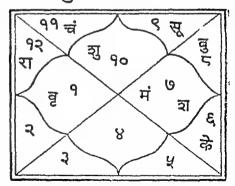

यहां सूर्य पर शुभ मध्यत्व की आशंका हो सकती है परन्तु शुक्र तथा वुध दोनों पापी ग्रहो का पार्ट खेल रहे है क्योंकि बुध केतु अधिष्ठित राशि का स्वामी होने के कारण पापी है तथा शुक्र तुला का स्वामी है जो कि मगल तथा शनि से अधिष्ठित है। अत उलटा बुध तथा शुक्र द्वारा सूर्य पर पाप मध्यत्व है।

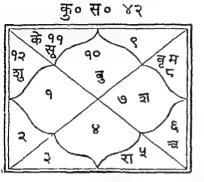

उदाहरण—(ख) इस व्यक्ति की दोनो ऑखे बाल्यावस्था मे ही जाती रही। यहाँ सूर्य शतु राशि मे शतु युक्त द्वितीय स्थान मे स्थित है। और उस पर परम कूर तथा महान् बली मगल की कूर दृष्टि है। इस दृष्टि के कारण सूर्य तथा

द्वितीय भाव दोनो को हानि पहुँच रही है जिसका फल चक्षुहीनता मे निकला।

शास्त्रोक्ति — (क) व्ययभवनगतश्चन्द्रो वामं चक्षु विनाशयित हीन , सूर्यस्तथैव चान्यच्छुम दृष्टौ याप्यतां नयत ।।

(ख) रिवद्वादशे नेत्र रोगकरोति। (सारावली द-५५) सूर्य द्वादश में हो तो नेत्र रोग करता है।

: २१:

#### द्रिद्र योग

दिर योग निम्नलिखित ग्रह स्थितियों मे होता है.— परिभाषा—१ यदि सूर्य तथा चन्द्र इकट्ठे हो और नीच ग्रह मे इष्ट हो;

२ यदि सूर्य तथा चन्द्र इकट्ठे हो और पाप नवाँश मे स्थित हो, ३ यदि रावि के जन्म मे क्षीण चन्द्र लग्न से अष्टम स्थान मे.

स्थित हो तथा पाप ग्रह से युत अथवा दृष्ट हो,

४. चन्द्र, राहु आदि से पीडित हो तथा पापी ग्रह से भी पीडित हो,

- ५. लग्न से चारों केन्द्रों में केवल पापी ग्रह हों ;
- ६. चन्द्र से चारों केन्द्रों में केवल पापी ग्रह हो;
- ७. चन्द्र केन्द्र अथवा कोण में स्थित हो परन्तु नीच अथवा शतु के वर्ग में स्थित हो और चन्द्र से छठे, आठवे अथवा द्वादश में गुरु हो ;

द. चन्द्र यदि चर राशि मे हो, पापी ग्रह के नवाश में स्थित हो, शत्रु ग्रह से दृष्ट हो, अथवा चर नवांश में स्थित हो और गुरु की दृष्टि से रहित हो।

फल-इन सब योगों में उत्पन्न मनुष्य निर्धन होता है।

हेतु—चन्द्र लग्न है, अतः धन का द्योतक है। जब-जब चन्द्र निर्बल होगा चाहे वह पाप युति से, पाप दृष्टि से, चन्द्र से केन्द्र में पापी ग्रहों की स्थिति से, पापी तथा शत्रु नवाश में स्थिति से अथवा सूर्य के सान्निध्य से, नीच ग्रह की दृष्टि से शुभ दृष्टि से विजत होने के कारण, हो तभी तब धन हानि, दरिद्रता का योग बनावेगा। यही हाल लग्न का है। लग्न से भी जब केन्द्र में केवल पापी ग्रह हो तो लग्न निर्वल हो जाता है (देखिये नियम सख्या एक) और लग्न चूकि धन है उसकी निर्वलता दरिद्र बनाती है।

उपर्युक्त परिभाषा की पुष्टि में जातक पारिजात के सप्तम अध्याय के निम्नलिखित श्लोक देखिये :—

(क) चन्द्रे सभानौ यदि नीचदृष्टे,
पासांशके याति दरिद्रयोगम्।
क्षीणेन्दु लग्नान्निधने निशायाम्,
पापेक्षिते पापयुते तथा स्यात्।। (जा. परि. ७-७४)

(ख) विधुन्तुदादि ग्रह पीड़ितेन्दौ पापेक्षिते चाशु दरिद्रमेति । लग्नात् चतुष्केन्द्र गृहे सपापे निशाकराद् वा आशु द्ररिद्रमेति ।। (जा. पा. ७–७५)

- (ग) केन्द्रे वा यदि कोणगे हिमकरे नीचारिवर्गं स्थिते, चन्द्रादन्त्यसपत्नरन्ध्रगृहगे 'जीवे दरिद्रो भवेत्।
- (घ) पापांशे रिपुवीक्षिते चरगृहे चन्द्रे चराँशेऽथवा । जातो याति दरिद्रयोगमतुलं देवेज्यदृग्वर्जिते ॥ (जा. पा ७-७७)

: २२ :

### दुरुधरा योग

परिभाषा — जब चन्द्र से द्वादश तथा द्वितीय स्थान मे सूर्य को छोडकर कोई ग्रह स्थित हो तो दुरुधरा योग बनता है।

फल—दुरुधरा का फल योग बनाने वाले ग्रहो की प्रकृति गुण-स्वभाव पर निर्भर करता है। प्राय ऐसा मनुष्य सुख भोग करने

वाला, धनी होता है।

हेतु—ग्रहो का चन्द्र से द्वितीय, द्वादश होना चन्द्र मे कार्य करने की शक्ति का सचार करता है। यह स्वाभाविक हो है कि यह कार्य शुभता की ओर अधिक अग्रसर होगा जबकि दो ग्रह-नैसिंगक शुभ हो। चन्द्र से द्वितीय, द्वादश मे सूर्य के होने से चन्द्र पक्ष बल मे क्षीण हो जाता है। क्यों कि चन्द्र का मुख्य बल उस के लिये "पक्षबल" ही है। अर्थात् चन्द्र जितना-जितना सूर्य के समीप ग्राता चला जावेगा उतना-उतना निर्वल होता चला जावेगा। "इसीलिये" सूर्य द्वितीय, द्वादश न हो ऐसा कहा है।

शास्त्रोक्ति - रविवर्ज्यं द्वादशगंरनफा चन्द्राद्द्वितीयगै सुनफा। उभयस्थितै दुर्घरा केमद्रुम संज्ञकोऽतोऽन्यः॥

(लघु जातक १२-१)

अर्थात्—सूर्य को छोडकर जब कोई ग्रह चन्द्र से द्वादश हो तो अनफा, और इसी प्रकार सूर्य के अतिरिक्त कोई ग्रह चन्द्र से द्वितीय मे हो तो सुनफा, जब दोनो स्थानो मे सूर्य के अतिरिक्त कोई न कोई ग्रह हो तो "दुरुधरा" नाम का योग होता है और जब इन तीनों योगों में से कोई योग न हो अर्थात् चन्द्र से द्वितीय, द्वादश में कोई भी ग्रह न हो तो केमद्रुम योग होता है।

उत्पन्नभोग-सुख-भुग्धन-वाहानाढ्य-, स्त्यागान्वितो दुरुधरा प्रभव. सुभृत्यः । केमद्रुमे मलिनदु.खितनीचनिस्वः, प्रेष्य खलश्च नृपतेरिय वंशजातः ॥

(बृहज्जातक ३-६)

अर्थात् — जन्म से ही सुख भोगने वाला धन और वाहनों से युक्त त्यागशील, नौकर-चाकरो वाला, ऐसा मनुष्य दुरुधरा योग मे उत्पन्न होता है और यदि केमद्रुम योग वनता हो तो मनुष्य परतन्त्रता से जीवन निर्वाह करने वाला और दुष्ट होता है।

उदाहरण (१)—यह कुण्डली महान् नीतिज्ञ महामन्त्री सर सी० पी० की है। इसमे चन्द्र से द्वितीय तथा द्वादश कमश. बुध तथा शुक्र बैठ कर दुरुधरा योग की सृष्टि कर रहे हैं।

उदाहरण (२)—एक और उदा-हरण इसी "दुरुधरा" योग का प्रेजि-डेन्ट आईजेनहोवर की कुण्डली (मीन लग्न) द्वारा उपस्थित है। यहाँ भी चन्द्र के एक ओर शुभ ग्रह बुध और दूसरी ओर शुभ ग्रह शुक्र होने से इस योग का निर्माण हो रहा है।

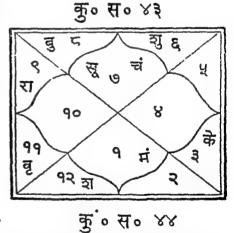

#### : २३:

## द्वादश शुक्र योग

परिभाषा—यदि शुक्र द्वादश स्थान मे हो तो धन तथा स्त्री के लिए शुभ है और ''द्वादश शुक्र'' का योग बनाता है।

फल — जैसा ऊपर कहा है द्वादश मे शुक्र स्त्री की आयु को बढाने वाला तथा धन एश्वर्य प्रदान करने वाला होता है।

हेतु — शुक्र भोगात्मक ग्रह है, द्वादश भोग स्थान है, अत शुक्र की द्वादश भाव में स्थिति शुक्र के अनुकूल बैठती है। अब चूँ कि शुक्र 'स्त्री' का कारक है अतइस योग द्वारा स्त्री का दीर्घायु हो जाना युक्तिः युक्त है। द्वादश शुक्र से भोगों की प्राप्ति भी इसी प्रकार सिद्ध है।

शास्त्रोक्ति — (क) कथितैनियमैरेवं द्वादशस्थानगो भृगृ । अन्त्यपेन च सयुक्तो विशेषेण धनदायक ॥

(होरा शतक-४२)

भोगात्मक ग्रह के भोगात्मक स्थान को प्राप्त करने रूपी सादृश्य सिद्धान्त (The principle of Similarity) के अनुरूप द्वादश भाव मे स्थित शुक्र, द्वादशाधिपति से युक्त विशेष धन दाता होता है।

> (ख) मेषे जातस्य धनपो व्ययस्थोऽपि कवि शुभ । इतर ऋक्षेतु जातस्य व्ययस्थो धनपोऽशुभ ॥ (भावार्थ रत्नाकर १-७)

केवल मेष लग्न वालो के लिये ही द्वितीयाधिपति द्वादश में प्राप्त होकर शुभ होता है। शुक्र से अन्य द्वितीयाधिपति द्वादश मे अशुभ फल करता है।

उदाहरण-यहर्नुकुण्डली सम्राज्ञी विक्टोरिया की है जिस ने ४० वर्ष राज्य किया, यहाँ शुक्र तीनों लग्नो से द्वादश स्थान में स्थित होकर जहाँ स्वय वली है वहा तीनो] लग्नों को अपनी द्वादश स्थिति द्वारा वल दे रहा है। शक्र के वलवान् होने के दो कारण और भी है-



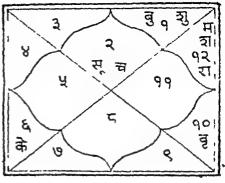

(क) बृहस्पति का शुक्र से दशम होना। (ख) शुक्र का अपनी राशि तुला को देखना और उसका लाभ लग्न को भी पहुँचना।

#### : 28:

# दिग्बल योग

परिभाषा-शिन ग्रह को छोड़ कर जब चार अथवा पाँच ग्रह 'दिक् वल' से युक्त हो तो साधारण मनुष्य भी राजा की पदवी को प्राप्त करता है। यदि दो अथवा तीन ग्रह दिग्बल से युक्त हो तो राजवश में उत्पन्न पुरुष राज पदवी को प्राप्त करता है।

लग्न में स्थित होने से बुध तथा गुरु को दिग्बल की प्राप्ति होती है, णुक तथा चन्द्र यदि चतुर्थ स्थान मे स्थित हों तो इनको दिग्वल प्राप्त होता है शनि यदि कुण्डली मे सप्तम स्यान मे स्थित हो तो उसे वहा दिग्वल में वली माना है। इसी प्रकार दशम भाव मे यदि मंगल अथवा सूर्य स्थित हों तो इनको उस स्थान में दिक् वल (Directional Strength) की प्राप्ति होती है।

फल-राजपदवी की प्राप्ति।

हेतु - जब ग्रहों को दिशा की अनुकूलता प्राप्त होती है तो उनमें एक विशेष प्रकार के बल की सृष्टि होती है। ग्रह जब बली होते हैं तो मनुष्य को मान, धन, पदवी राज्य सब कुछ देते हैं। अतः जब चार अथवा पाँच ग्रह दिक्बल से बली होगे तो स्पष्ट है कि कुण्डली के वहत ग्रहों के बली हो जाने के कारण और उनकी केन्द्र स्थिति के कारण कण्डली का स्तर ऊँचा हो जायेगा। पूर्व दिशा गुरु बुध के लिये. उत्तर दिशा चन्द्र तथा शुक्र के लिए, पश्चिम दिशा शनि के लिये, और दक्षिण दिशा मगल तथा सूर्य के लिये अनुकूल है और कुण्डली मे प्रथम, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम केन्द्र इन दिशाओं को कमश दिखलाते हैं।

शस्त्रोक्ति—हो वा त्र्याद्याः दिग्बलयुक्ता यदि जात , क्ष्माभृद् वशे भूमिपति स्यात् जयशीलः । हित्वा मन्दं पचखगा दिग्बलयुता-श्चत्वारो वा भूपतिरन्यान्वय-जोऽपि ।।

(फलदीपिका ६-४)

अर्थान —दो या तीन ग्रह यदि दिग्बल से युक्त हों तो राजवश में उत्पन्न मन्ष्य को राज्य की प्राप्ति होती है और शनि को छोडकर यदि चार अयवा पाँच ग्रह दिग्बल से युक्त हो तो साधारण कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी राजा की पदवी को पा जाता है।

क् ० स० ४६

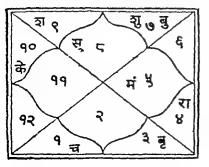

उदाहरण—वृश्चिक लग्न की श्री सी० आर० दास (बंगाल) नेता की कुण्डली देखिये। इस कुण्डली मे यद्यपि केवल एक मङ्गल ग्रह ही दिक्-बल से युक्त है क्योंकि वह दशम स्थान में स्थित है परन्तु इस अकेले ही मङ्गल के दिग्बल से युक्त होकर बैठने से कुण्डली का स्तर बहुत ऊँचा उठ गया है कारण यह है कि मङ्गल न केवल लग्न का ही मालिक है अपितु सूर्य लग्न का भी और चन्द्र लग्न का भी स्वामी है । इस प्रकार सव लग्नों का स्वामी होकर प्रमुख केन्द्र में मङ्गल का दिग् बल को प्राप्त होना लग्नों को बहुत ऊँचा उठाता है। कहते है कि सी॰ आर॰ दास तीस-तीस, चालीस हजार रुपये मुकदमे की फीस लिया करते थे और वह भी उन दिनों जब रुपये का मूल्य सस्ता नहीं था। निष्कर्ष यह कि यहां मानों तीन-चार ग्रह दिग्बल को प्राप्त कर रहे हैं और धन मान को बढा रहे हैं।

### ः २४ : दीर्घ-आयु-योग

आयु के द्योतक अंग—जब आयुद्योतक अङ्ग (Factors) बलवान् हो तो मनुष्य की दीर्घ आयु कहनी चाहिये। शास्त्रों के अनुसार आयु के द्योतक निम्नलिखित अङ्ग है:—(क) लग्न तथा लग्नेश। (ख) अष्टम भाव तथा अष्टमेश। (ग) तृतीय भाव (अष्टम से अष्टम होने के कारण) तथा अष्टमेश। (घ) शनि—(आयुष्य कारक है)।

उपर्युक्त अङ्ग जितने निर्वल होते जावेगे व्यक्ति की आयु उतनी ही अल्प होती चली जावेगी। मोटे रूप से जब दो अङ्ग बलवान् हों तो अल्पायु, जब तीन बलवान् हो तो मध्यायु और चारों के चारो अङ्ग बलवान् हो तो दीर्घायु कहनी चाहिये। ३२ वर्ष तक अल्प, ६४ वर्ष तक मध्यम और ६४ वर्ष के उपरान्त दीर्घ आयु मानी गयी है।

परन्तु आयु विचार मे चन्द्र तथा बुध का 'विशेष विचार कर लेना चाहिये। यदि चन्द्र अतीव निर्वल हो तो मनुष्य की बाल्यावस्था ही में मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार यदि बुध लग्नाधिपति अथवा अष्टमाधिपति अथवा तृतीयाधिपति होकर अतीव निर्वल हो तो भी मनुष्य बहुत अल्प आयु पाता है। अंतिम निर्णय—आयु का अन्तिम निर्णय प्राप्त खण्ड (अल्प-मध्यम अथवा दीर्घ) मे मारकेश की दशा अन्तर्दशा द्वारा करना चाहिए।

शित का प्रभाव—'शिन' आयुष्य कारक है इसमे पाराशर का प्रमाण है:—

'ग्रहेषु मंदो वृद्धोऽस्ति आयुवृद्धिप्रदायक । नैसर्गिके बहसमाः ददाति द्विजसत्तमः'

अर्थात्—ग्रहो में शनि बूढा है। यह ग्रह आयु का कारक है और यदि बलवान् हो तो आयु की वृद्धि प्रदान करता है।

#### : २६ :

#### नीच भंग राजयोग

परिभाषा—जन्म कुण्डली में जो ग्रह नीच राशि में स्थित हो यदि उस नीच राशि का स्वामी अथवा उस राशि का स्वामी जहाँ वह नीच ग्रह उच्च होता है यदि लग्न से अथवा चन्द्र लग्न से केन्द्र में स्थित हो तो धार्मिक राजाधिराज बनाता है।

(ख) जो ग्रह नीच राशि में स्थित है यदि उस नीचराशि का स्वामी उस नीच राशि को देखता हो तो मनुष्य राजा होता है और यदि वह नीच राशि केन्द्र आदि शुभ स्थानों में स्थित हो तब तो राजाओं में भी मुख्य राजा होता है।

फल-राजा की पदवी अथवा राजाधिराज की पदवी की प्राप्ति।

हेतु—हम "आधारनियमो" के सन्दर्भ मे नियम सख्या दो मे इस बात का उल्लेख कर चुके है कि जो भावादि निज स्वामी से युक्त अथवा हष्ट होता है उस भाव की वृद्धि होती है। अत स्पष्ट है कि जब किसी नीचस्य ग्रह की नीच राशि को उस नीच राशि का स्वामी देखेगा तो उस भाव आदि की वृद्धि होगी जिस मे कि वह नीच राशि स्थित है। इस प्रकार नीचता का भंग होकर राज्य प्राप्ति होगी।

दूसरी स्थित नीचता के नाश अथवा भंग की यह है कि नीच राशि का स्वामी लग्न अथवा चन्द्र से केन्द्र में स्थित हो। स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में नीच राशि के स्वामी को बल मिलेगा। अब चू कि भाव आदि को बल मिलने का एक मार्ग यह भी है कि जहाँ उनके स्वामी स्थित हों उस राशि का स्वामी बलवान् हो। अतः इस नियम के अनुसार नीच ग्रह को तथा उस भाव को जिस भाव का कि वह नीच ग्रह स्वामी है बल मिल जावेगा, यदि उक्त नीच ग्रह की नीच राशि का स्वामी किसी प्रकार भी बली हुआ।

एक और दशा ऐसी कही है जिस से नीच भङ्ग होता है। वह यह कि जब उस नीच ग्रह की उच्च राशि का स्वामी बली हो तो जैसे गुरु मकर मे नीचस्थ हो और चन्द्र लग्न से केन्द्र में पड़ जावे तो गुरु की उच्च राशि के स्वामी चन्द्र की केन्द्र स्थिति के कारण गुरु बल-वान्'हो जावेगा। कुछ विद्वानों का विचार यह भी है कि यदि वह ग्रह जिसके लिये विचाराधीन नीच राशि उच्चराशि बनती है, केन्द्र में हो तो भी नीचता का भग होता है। परन्तु इन दो दशाओं में क्यों ऐसा होता है यह हमे स्पष्ट नहीं है।

उदाहरण—यह कुण्डली परिशया के शाह की है। यहा शासन भाव (द्वितीय) का स्वामी तथा राज्य कारक स्वय सूर्य नीच राशि का है। परन्तु जिस राशि मे यह नीच है अर्थात् तुला उसका स्वामी शुक्र, चन्द्र से दशम केन्द्र में विद्यपान होने से सूर्य को तथा द्वितीय स्थान को नीचता भग राजयोग

कुं ० स० ४७

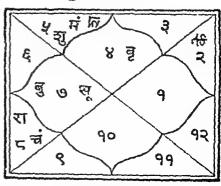

का लाभ प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार चू कि सूर्य (नीच ग्रह) की उच्च

राशि मेष का स्वामी मङ्गल भी चन्द्र से केन्द्र मे है वह भी इस प्रकार नीचता भग करके राजयोग प्रदान कर रहा है।

देवकेरल कार का कहना है कि — "नोचस्तु नोचाधिपतेर्यंदि स्यात्

केन्द्रे स्थितं नैवमुपेति भगम्

अर्थात् यदि ग्रह की नीच राशि का स्वामी तो केन्द्र मे हो परन्तु हो अपनी नीच राशि में तो नीचता भग राजयोग की उत्पत्ति न होगी। इसका उदाहरण जैसे गुरु मकर राशि मे नीच हो और नीच राशि का स्वामी शनि लग्न अथवा चन्द्र से केन्द्र मे तो हो परन्तु हो मेष राशि

का, तब गुरु को नीचता भङ्ग प्राप्त न होगा।

शास्त्रोक्ति—(क) नीचस्थितो जन्मनि यो ग्रह. स्यात् तद्राशिनाथोऽथ तदुच्चनाथः।

स चेद् विलग्नाद् यदि केन्द्रवर्ती राजा भवेद् धार्मिकचक्रवर्ती''।।

(फलदिपिका ७-२६) इस श्लोक का अर्थ ऊपर परिभाषा के सामने (क) में देखे।

(ख) यस्मिन् राशौ वर्तते खेचरस्तद् राशीशेन प्रेक्षितश्चेत् स खेट ।

है ।

क्षोणिपाल कीर्तिमन्तं विदध्यात्,

इस श्लोक का अर्थ हम ने 'परिभाषा' के सामने (ख) मे

:२७;

## पति-त्याग-योग

परिभाषा - एक स्त्री की कुण्डली मे जब पति-द्योतक अन अर्थात् सप्तम भाव, सप्तमाधिपति तथा सप्तम कारक अर्थात् नृह स्पति पर"त्यागात्मक" अथवा पृथक्ताजनक ग्रहो सूर्य, शनि, ए अथवा इनसे अधिष्ठित राशियों के स्वामियों का प्रभाव हो तो

स्त्री का उसके पित से वियोग हो जाता है अर्थात् तलाक तक हो सकता है।

हेतु—स्य, शनि, राहु, द्वादश स्थान—ये संब पृथकता (Separation) उत्पन्न करते है। इसी प्रकार इन से अधिष्ठित राशियों के स्वामी भी जहां युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव डालते है उस स्थान, सम्बन्धी आदि से मनुष्य को पृथक् कर देते है। अतः स्पष्ट है कि जब पित-द्योतक सभी अङ्गो पर पृथक्ता का प्रभाव पड़ेगा तो पत्नी पित से पृथक् (त्यक्त) हो जावेगी।

शास्त्रोक्ति—इस विषय मे निम्नलिखित शास्त्रवचन द्रष्टव्य है :—

(१) छायात्मजपंगुदिवाकरेषु,खेटद्वयो दिशति यत्न निजं प्रभावस् । नूनं पृथक्तां विषयाद्धि तस्माद् दशमे यथा राजसंन्यासमाहुः । (होराशतक प्०-१०)

अर्थात्—राहु, शिन तथा सूर्य में से दो ग्रह जहाँ निज प्रभाव को डाले मनुष्य को उस स्थान सम्बन्धी बातो से पृथक् कर देते हैं। जैसे—जब इनका प्रभाव दशम स्थान पर हो तो मनुष्य को राज्य छोड़ना पडता है।

(२) सूर्यें उस्तभे पतित्यक्ता —

अर्थात् - - जिस स्त्री की कुण्डली मे सूर्य सप्तम स्थान में हो वह स्त्री पतित्यक्ता होती है।

(३) नि.श्रीक परिभूत. कुशरीरो व्याधित पुमान् हा ने । नृपवन्धनसंतप्तोऽमार्गरतो युवतिविद्वेषी ।।

अर्थात् जिस मनुष्य के द्वितीय भाव मे सूर्य हो, वह मनुष्य धन-रहित, हार खाने वाला, भद्दे शरीर वाला, मजबूर, राजबन्धन में पडने वाला, कुमार्गगामी ओर स्त्री से द्वेष रखने वाला होता है। कु ० सं० ४८

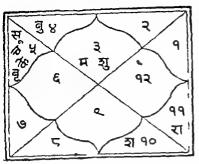

उदाहरण-इस स्त्री का त्याग इस के पित द्वारा विवाह के शीन्न बाद ही कर दिया गया था। यहाँ बृह-स्पित न केवल सप्तम स्थान का स्वामी है बिल्क स्त्री का "पिति" रूप से कारक भी है। यह गुरु तीन पापी ग्रहो के प्रभाव मे है अर्थात् सूर्यं, केतु तथा सूर्ययुक्त क्षीण चन्द्र। राहु तथा

सूर्य का प्यक्ताजनक प्रभाव जब पतिद्योतक तथा सप्तमाधिपति गुरु पर पडेगा तब यह पृथक्ता घटित हुई।

कु ० स० ४६



उदाहरण (२) यह एक स्त्री की कुण्डली है जिसमे विवाह के थोडे ही समय के अनन्तर इस स्त्री को इसके पति ने त्याग दिया। सप्तम भाव पर तो पृथक्ताजनक राहु तथा शनि दोनो की पूर्ण दृष्टि है और सप्तमेश सूर्य तथा पति कारक गुरु दोनो इकट्ठे हैं और

दोनो पर पुन शनि की पृथकताजनक पूर्ण दृष्टि है। दूसरे शब्दो में सप्तम भाव, उसका स्वामी तथा उसका कारक तीनो-के तीनो शनि, राहु के पृथक्कारी प्रभाव मे है जिसका फल 'स्त्री त्याग' निकला।

२८ '

## पत्नी-त्याग-योग

परिभाषा — पुरुष की कुण्डली मे जब पत्नी-द्योतक अङ्गो अर्थात् सप्तम भाव, सप्तमाधिपति तथा सप्तम कारक अर्थात् शुक्र पर "त्यागात्मक" अथवा पृथक्ताजनक ग्रहो सूर्य, शनि, राहु, अथवा इन से अधिष्ठित राशियों के स्वामियों का प्रभाव हो तो पुरुष का उसकी स्त्री से वियोग हो जाता है।

हेतु — सूर्य, शनि, राहु, द्वादश स्थान ये सब पृथक्ता (Seperation) उत्पन्न करते है। इसी प्रकार इनके स्वामी भी जहां अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव डालते है उस स्थान सम्बन्धी आदि से मनुष्य को पृथक् कर देते है। अत. स्पष्ट है कि जब पत्नी-द्योतक सभी अङ्ग पृथक्ता के प्रभाव को अपने ऊपर लेगे तो पत्नी से पृथक्ता हो जायेगी।

उदाहरण—इस व्यक्ति का विवाह २० वर्ष के लगभग हुआ था। २० वर्ष की आयु मे ही उसका पत्नी से वियोग हो गया और १६६६ मे मृत्यु पर्यन्त उसका अपनी पत्नी से वियोग ही रहा, देखिये गुरु सप्तमाधिपति है और शुक सप्तम कारक अर्थात् पत्नी कारक; कुं ० सं ० ५०

दोनो इकट्टे हैं और दोनो पर सूर्य का प्रभाव है। जैसा कि हम कई बार लिख चुके हैं, सूर्य एक पृथक्ताजनक ग्रह है। और यहाँ तो त्याग और व्यय के घर का स्वामी होन से और भी अपने अन्दर पृथक् कर डालने की शिवत रखता है। इस के अतिरिक्त यह सूर्य, केतु-अधि-िष्ठत राशि का स्वामी भी है अर्थात् केतु का पृथक्ताजनक प्रभाव भी अपने अन्दर रखता है। इस प्रकार सूर्य कई रूपो से अपने अन्दर पृथक् करने की शिवत लिये हुए है। वह सूर्य शिन की शिवु राशि में अप्रसन्न होकर गुरु तथा शुक्र को अर्थात् पत्नी को पीड़ित करता हुआ पत्नी से पृथक्ता उत्पन्न कर रहा है।

#### : 38:

#### पत्नियों की मृत्यु का योग

परिभाषा—जब द्वितीयाधिपति तथा द्वितीय भाव, स्थिति आदि से बलवान् हों परन्तु मङ्गल की पर्याप्त दृष्टि में हो तो एक के बाद दूसरी पत्नी प्राप्त होती चली जाती है और मरती चली जाती है।

हेतु—द्वितीय भाव सप्तम भाव से अष्टम होने के कारण स्त्री का सदा आयु स्थान होता है। इस भाव पर अथवा इसके स्वामी पर शुभ द्वष्टि का अर्थ यह होगा कि पत्नी की आयु है परन्तु मङ्गल की द्वष्टि का अर्थ होगा कि पत्नी की आयु नही है। दोनो बातो का सम-न्वय इस प्रकार होगा कि पत्नी मरती तो हो परन्तु पुन प्राप्त होती चली जाती हो।



उदाहरण—जिस न्यक्ति की यह कुण्डली है उसकी कमश छ शादियाँ हुई। इस कुण्डली मे द्वितीयाधिपति सूर्य पर एक प्रबल गुरु की दृष्टि है परन्तु साथ ही द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी सूर्य पर मङ्गल की दृष्टि है। परिणाम कमश छ पत्नियों की प्राप्ति

हुआ।
(1i) "फलदीपिकाकार" ने पत्नी की मृत्यु निम्न प्रकार से बतायी—

दैत्यामात्ये सुदरी संदिरस्थे। दोषानाथे द्वादशे दारहता॥(फलदीपिका)

अर्थात् जब शुक्र सप्तम स्थान मे हो और चन्द्र द्वादश मे तो मनुष्य की स्त्री दीर्घ जीवी नही होती। मोटी नजर से इस योग मे पत्नी की स्वल्प आयु का कोई कारण दृष्टि गोचर नहीं होता परन्तु यह एक अनुभव सिद्धतथ्य है कि चन्द्र जिस भाव से छठे बैठता है उसके जीवन की प्राय. हानि करता है इसीलिये चन्द्र की दशम भाव में स्थित के सबन्ध में शास्त्रकार कहते है कि यह स्थिति प्रथम पुत्र की आयु की हानि करती है। इसी सिद्धान्त को जब हम उपयु कत शलोक पर लगाते है तो पाते है कि चन्द्र न केवल स्त्री के भाव सप्तम से छठे पड़ेगा अपितु स्त्रीकारक शुक्र से भी। ऐसी स्थिति में यदि पत्नी को स्वल्प आयु मिले तो यह परिणाम उक्त सिद्धान्तानुकूल ही है।

शास्त्रोक्ति —"वैधव्यं निधने चिन्त्यं, शरीर जन्मलग्नत.॥"

(सारावली, ४५—१)

इस प्रकार स्त्रीजातक प्रकरण में सारावलीकार कहते हैं कि स्त्री का वैधव्य अष्टम स्थान से देखना चाहिये। यहाँ हमारा विचार है, कि अष्टम भाव की महत्ता इसिलये हैं कि इस में बंठा पापी ग्रह, द्वितीय भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से प्रभावित करता है और द्वितीय भाव सप्तम से अष्टम होने के कारण स्त्री के पित का आयु स्थान होता है।

## : 30:

# प्रवज्या-योग

परिभाषा-प्रविज्यायोग निम्न स्थितियो में होता है:-

- (क) यदि एक ही भाव मे चार अथवा चार से अधिक ग्रह स्थित हो तो मनुष्य सन्यासी होता है और सन्यास में किस प्रका को दीक्षा लेता है इस बात का निर्णय, उन चार ग्रहों में से जो सबसे वली हो उस के अनुसार करना चाहिये।
- (ख) यदि दशमेश भी उन चार ग्रहों में से एक हो तो, कुछ एक का कहना है कि, दशमेश ग्रह के अनुकूल दीक्षा का प्रकार होगा

- (ग) यदि चन्द्र शनि के द्रेष्टकाण में स्थित हो और शनि तथ मङ्गल द्वारा हृष्ट हो तो सन्यासी (तापस) होता है।
- (घ) यदि चन्द्र, मङ्गल के नवाँश में स्थित हो और शनि द्वारा इष्ट हो तो मनुष्य मङ्गल प्रदिष्ट सन्यासियों की श्रेणी में प्रवेश करता है।
- (ड) यदि जन्म कुण्डली मे चन्द्राधिष्ठित राशि का स्वामी केवल मात्र शनि द्वारा दृष्ट हो तो चन्द्राधिष्ठित राशि के स्वामी के अनुकूल दीक्षा को पाता है।

फल—उपर्युक्त सन्यास तथा तापस योगो के कारण मन मे वैराग्य की भावना तथा शरीर मे तपस्या के लक्षण उपस्थित होते हैं।

हेन् — जहाँ तक "प्रवज्या" योग की मूल परिभाषा का सम्बन्ध है हम इस योग के लिये कोई सङ्गत हेतु उपस्थित करने मे असमर्थ है हमारे निजी विचार मे केवल चार अथवा चार से अधिक ग्रहो का है, एक व्रित हो जाना किसी प्रकार से भी सन्यास अथवा तपस्या का हेतु नहीं हो सकता। यदि आप विख्यात सन्यासियों की कुण्डलियों का अध्ययन करे तो आप को पता चलेगा कि शायद ही कोई कुण्डली ऐसी हो जिसमे चार ग्रह इकट्टे हो। अत अनुभव भी उक्त योग को पुष्टि प्रदान नहीं करता। हाँ (ग) से (घ) तक जपर वर्णित योग बहुत हद तक मन्यास के योग कहे जा सकते हैं क्योकि सभी योगो मे चन्द्र का, जो कि मन का प्रतिनिधि है, शनि से प्रभावित होना अपे-क्षित है। यही प्रभाव मन मे वैराग्य की सृष्टि करता है जो कि सन्यास के लिये आवश्यक है। इस बात को हम यदि मौलिक रूप से समझने का प्रयत्न करे तो कह सकते है कि जब शनि, राहु, सूर्य, द्वाद-शोश आदि "पृथक्ताजनक" ग्रहो का प्रभाव मनुष्य की जन्म कुण्डली के द्वितीय, चतुर्थ तथा द्वादश भाव तथा इन भावों के स्वामियों पर हो तो मनुष्य सन्यास को प्राप्त होता है और इस संन्यास मे तब वैराग्य भी सम्मिलित होगा जबिक चन्द्र पर अथवा चतुर्थ, चतुर्थेश

पर शनि का वैराग्यात्मक प्रभाव भी हो; क्योकि जब तक मनुष्यी कुटुम्ब (द्वितीय भाव) से, तथा सबन्धियो एव घर बार से (चतुर्थ भाव से) तथा भोग सामग्री से (द्वादश भाव से) पृथक् न हो सन्यासी वन ही नही सकता।

शास्त्रोक्ति— (क) एकर्क्षसंस्थंश्चतुरादिकैस्तु,
प्रहेवंदेत्तत्र बलान्वितेन ।
प्रत्रज्यकां तत्र वदित केचित्,
कर्मेंशतुल्यां सिहते खनाथे।। (फलदीपिका २७-२)
देखिये—परिभाषा (क) तथा (ख)।
(ख) राशीशहगणे रिवजस्य सिस्थत , कुर्जाकिहष्ट. प्रकरोति तापसम्।
कुर्जांशके वा रिवजेन हष्टो नवाँशतुल्याँ कथयन्ति तां पुन ।।
(फलदीपिका २७—३)

देखिये--परिभाषा (ग)तथा (घ)।

(ग) जन्माधिपः सूर्यमुतेन हष्टः, शेषैरहष्टः पुरुषस्य सूतौ। आत्मीयदीक्षां कुरुते ह्यवश्य, पूर्वोक्तमत्नापि विचारणीम्।। (फल दी. २७—४)

देखिये-परिभाषा (ड)।

उदाहरण — (क) यह कुण्डली ज्ञानमूर्ति पूज्य मुनिवर श्री स्वामी रामतीर्थ जी महाराज की है। कुटुम्ब से पृथक्ता तो इसलिये हुई कि कुटम्व (द्वितीय) स्थान मे पृथक्ताजनक राहु विद्यमान है और शनि की द्वितीय भाव से केन्द्र मे स्थिति भी वही कुटुम्ब से पृथक्ता का कार्य कर रही है। द्वितीयाधिपित मङ्गल पर भी राहु की नवम दृष्टि है। चतुर्थभाव पर राहु अधिष्ठित राशि के स्वामी मङ्गल की पूर्ण दृष्टि है और चतुर्थेश बुध, केतु, सूर्य तथापापी चन्द्र से युक्त पृथक्ता-जनक शनि से पूर्ण दृष्ट है। इस प्रकार परिवार गृह, जायदाद से कु ० स० ४२



पृथक्ता हुई। इसी प्रकार द्वादश भाव पर केतु की पचम दृष्टि है और इस दृष्टि में सूय आदिपापी तथा पृथक्ता-जनक ग्रहो का प्रभाव सम्मिलित है। द्वादशेश शनि पर भी सूर्य आदि पृथक्-ताजनक ग्रहो का केन्द्रीय प्रभाव है। इस प्रकार द्वादश स्थान तथा उसके स्वामी का पृथक्ताजनक ग्रहो के प्रभाव

मे आना भोगो (Pleasures of the bed) से पृथक्ता दिलाता है,।रह गई मानसिक वैराग्य की बात तो देखिये बुद्धि के द्योतक बुध की ओर जो मन (Emotion) का (चतुर्थ भाव का) स्वामी होता हुआ मन के कारक चन्द्र के साथ है और दोनो पर शनि की पूर्ण तथा प्रबल दृष्टि है। इस दृष्टि के फलस्वरूप श्री स्वामी जी के मन मे उत्तम वैराग्य की सृष्टि हुई। इस प्रकार इस कुण्डली मे त्याग और वैराग्य दोनो का आधिक्य उपस्थित है जो "प्रव्रज्या-योग" बनाता है। कु ० स० ५३ उदाहरण—(ख) इसी सन्दर्भ में

न्द्र व खे वव सू प सा

उदाहरण—(ख) इसी सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द की कुण्डली (कुभ लग्न) का भी अवलोकन कीजिये। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं द्वितीय (कुटम्ब) चतुर्थ (घर घाट) तथा द्वादश (भोग विलास) से पृथक्ता तथा मन मे वैराग्य का होना सन्यास

कहलाता है। यह कुण्डली भी इस परिभाषा (Definition) को पूरा करती है क्यों कि द्वितीव भाव पर सूर्य मगल का पाप मध्यत्व है चतुर्थ भाव पर मगल केतु का पाप मध्यत्व है। और द्वादश भाव पर सूर्य तथा राहु का पाप मध्यत्व है। इतना ही नहीं चतुर्थाधिपति शुक्र पर सूर्य की युति केतु की दृष्टि तथा केतु

अधिष्ठित राशि के स्वामी बुध का योग सभी पृथक्ती जनक प्रिमिनि है जो घर से (चतुर्थभाव) निकालने के प्रभाव है। गुर्क की शुक्र पर हिष्ट अवश्य है पर गुरु एक प्रबल मङ्गल की हिष्ट में होने के कारण अपने शिव शुक्र को कोई लाभ नहीं पहुँचा सकता। और उधर द्वादशेश शिन तथा दितीयेश गुरु दोनों पर मगल की तथा केतु की पूर्ण हिष्ट है जिसके कारण कुटुम्ब तथा भोगों से पृथक्ता भी सिद्ध होती है। चन्द्र पर शिन का प्रभाव मन में वैराग्य तो उत्पन्न कर ही रहा है। इस प्रकार प्रवज्या अथवा सन्यास योग सिद्ध होता है।

#### ः ३१: पर्वतयोग

परिभाषा—(क) लग्न से केन्द्र घरों में शुभ ग्रह स्थित हों छठ़ा तथा आठवां भाव ग्रहों से या तो खाली हो या इन,दोनों में शुभ ग्रह स्थित हो तो 'पर्वत योग' बनता है।

(ख) लग्न तथा द्वादश भाव का स्वामी यदि एक दूसरे से केन्द्र मे हो और मित्रों से दृष्ट हो तो भी पर्वत योग बनता है।

(ग) यदि लग्नाधिपति द्वारा अधिष्ठित राशि का स्वामी उच्च राशि का अथवा स्वक्षेत्र का होकर केन्द्र अथवा तिकोण में हो तो 'पर्वत'' नाम का योग बनता है।

उपर्युक्त परिभाषाओं (क) तथा (ख) की पुष्टि निम्नलिखित शास्त्रोक्ति से होती है .—

शस्त्रोवित-(१) सौस्येषु केन्द्र गृहगेषु सपत्नरन्ध्रे,

जुद्धेऽथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात् । लग्नान्त्यपौ यदि परस्परकेन्द्रयातौ, मित्रेक्षितौ भवति पर्वत नाम योगः॥

(जा पारि. ७-१२८)

सूचना—द्वादशाधिपति के लग्नेश को प्रभावित करने से कैसे राज-योग की सृष्टि हो सकती है यह बात समझ में नहीं आती, क्योंकि द्वादश भाव तो अनिष्टकारी है। हाँ यदि लग्नेश के द्वादश पर प्रभाव से भोगों की सृष्टि अथवा उत्पत्ति हो तो यह बात समझ में आ सकती है—क्योंकि, पाराशरीय नियमों के अनुसार द्वादशेश स्वतन्त्र कर्त्ता नहीं है, वह 'स्थानानुगुण्येन' काम करता है।

उपर्युक्त की (ग) परिभाषा के विषय मे फलादीपिकाकार अध्याय ६, श्लोक ३५ मे इस प्रकार लिखते हैं। यह श्लोक हमारी उपर्युक्त (ग) परिभाषा को पुष्ट करता है.— शास्त्रोक्ति—(२) लग्नाधिपाप्तभवितिस्थितिराशिनाथ,

> स्वोच्चस्वभेषु यदिकोण चतुस्थ । योग स काहल इति प्रथितोऽथ तद्वत्, लग्नाधिपाप्तभपतियंदि पर्वताख्य ॥

फल—अर्थ सौख्य से स्थिर रूप से समन्वित राजा होना।
हेतु—जैसा कि हम आधार नियम सख्या एक मे दिखला चुके हैं
ज्योतिष का यह एक मौलिक सिद्धान्त है कि जिस भाव अथवा ग्रह
से केन्द्र मे, और विशेषतया दशम केन्द्र मे, कोई ग्रह बैठा है जस
ग्रह का प्रभाव जस भाव अथवा ग्रह पर पडता है जिससे केन्द्र मे वह
प्रभाव डालने वाला ग्रह स्थित है। इसी नियमानुसार जब लग्न से
केन्द्र मे शुभ ग्रह होगे तो लग्न का बलवान् होना निश्चित हो जायेगा
अब यदि लग्न से छठे, आठवे भी शुभ ग्रह स्थित हो तो जन शुभ
ग्रहो का प्रभाव लग्न के आस-पास पडने से लग्न को मिलेगा। इससे
लग्न दुगना बलवान् होगा। लग्न तो राज्य का प्रतिनिधि है ही,
अत उपर्यु कत शुभ प्रभाव राज दिलावेगा।

उदाहरण (१) यह एक सज्जन की कुण्डली है जो आयुभर धन से खेलते रहे। यहाँ प्रथम, तथा सप्तम केन्द्र मे भी शुभ ग्रह चन्द्र तथा बुध है और छठे तथा आठवे भी शुभ ग्रह शुक्र तथा गुरु, है। अत पर्वत योग बनता है।

उदाहरण (२)यह एक लाखोंपति की कुण्डली है। लग्नाधिपति द्वारा अधिष्ठित राशि मकर का स्वामी शनि प्रमुख केन्द्र में अपनी ही राशि मकर में स्थित है। बल्कि गुरु-हष्ट है। अतः पर्वत योग बन रहा है। कुं । स० ५४

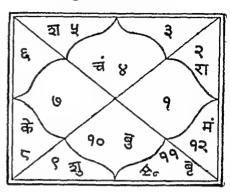

कुं० स० ५५



#### : ३२ :

## प्रहार निहत योग

परिभाषा—जब शरीर के किसी अङ्ग पर निम्नलिखित ग्रहो का प्रभाव युति अथवा दृष्टि द्वारा पड रहा हो तो समझना चाहिये कि उस अंग पर चोट लगेगी। वह चोट किसी व्यक्ति द्वारा लगायी जायगी इस बात का निर्णय द्वितीयेश, चतुर्थेश तथा षष्ठेश द्वारा किया जायेगा:—

(क) मङ्गल, (ख) केतु, (ग) मङ्गल तथा केतु-अधिष्ठित राशियों के स्वामी, (घ) षष्ठेश, (ङ) एकादशेश।

फल—कुण्डली मे उपर्युक्त योग हो तो मनुष्य के शरीर के किसी अझ पर कोई व्यक्ति अस्त्र से प्रहार करता है।
हेनु—मङ्गल को "जल्लादे फलक" अर्थात् दैवी हत्यारा कहते है, यह ज्योतिष शास्त्र मे प्रसिद्ध ही है। अतः मङ्गल जिस भावादि पर अपना प्रभाव युति अथवा दृष्टि द्वारा डालेगा उसको चोट पहुँचेगी यह निश्चित है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि "शनि वत् राहु कुजवत् केतु" अर्थात् राहु के गुण-स्वभाव और क्रियाए शनि के ही गुण-स्वभाव और कियाओं की भाँति होते हैं और केतु के गुण-स्वभाव और क्रियाये मगल की भाँति अर्थात् मगल के गुण-स्वभाव-क्रियाओं के अनुरूप। अत केतु की जिस भाव पर दृष्टि अथवा युति होगी उस भाव को भी आघात पहुंचेगा । मगल अधिष्ठित राशि का स्वामी मगल ही की भाँति काम करता है चाहे वह नैसर्गिक शुभ ग्रह ही क्योकि न हो । जैसे-मान लीजिये कि मगल धन राशि मे स्थित है तो मगल-अधिष्ठित राशि का स्वामी गुरु, एक नैसर्गिक शुभ ग्रह होता हुआ भी, अपनी हिष्ट आदि से मगल के आघात्मक प्रभाव को लेकर ही कार्य करेगा। यही दशा केतु से अधिष्ठित राशि के स्वामी की भी होगी अर्थात् वह भी अपनी युति तथा दृष्टि द्वारा आघातात्मक प्रभाव को भावादि पर डालेगा कुण्ड नी का छठा घर तो आघात (चोट) के लिये प्रसिद्ध है ही। यदि षष्ठेश अपनी युति अथवा दृष्टि द्वारा चोट या आघात पहुचाये तो आश्चर्य नहीं मानना चाहिये। एकादशेश चूँ कि छठे घर से छठे घर (भावात भावम्) का स्वामी है वह भी षष्ठेश ही की भाति आघातात्मक रूप से कार्य करेगा । इस प्रकार उपयुक्त पाँच प्रकार के ग्रहो का प्रभाव चोट अथवा आघात पहुँचाने वाला सिद्ध होगा। परन्तु आघात का यह योग दो अथवा दा से अधिक आघात्मक ग्रहों के प्रभाव द्वारा ही उत्पन्न होगा। जहाँ केवल एक ही आघातात्मक ग्रह का प्रभाव देखने मे आये वहा इस योग की उत्पत्ति नही कहनी चाहिये।

आधात किस से ? —अब मान लीजिये कि किसी कुण्डली में उपर्युवत पाँच प्रकार के ग्रहों मे से तीन ग्रहों का एक ही अंग पर युति अथवा दृष्टि द्वारा प्रभाव है, तो इतना तो निण्चय हो गया कि शारीर का उक्त अग चोट खायेगा। परन्तु अब प्रश्न यह है कि वह चोट साधारण दुर्घटना (Accident) द्वारा होगी अथवा किसी व्यवित द्वारा जान यूझकर लगायी जायेगी। इस बात का निर्णय कुण्डली में द्वितीयेश, चतुर्थेश तथा पष्ठेश करेगे। इसमें कारण यह है कि प्रत्येक कुण्डली में चतुर्थ भाव जनता अथवा सर्व साधारण (Masses) का भाव है। यदि चतुर्थेश कूर अथवा पापी ग्रह होकर उपर्यु वत योग मे भाग लेकर शरीर पर प्रहार कर रहा है तो समझ लेना चाहिये कि उक्त आघात जनता में से किसी व्यक्ति द्वारा पहुँचाया गया है। और चू कि किसी भी कुण्डली में तृतीयेश तथा तथा एकादशेश व्यक्ति के हाथ होते है। इस लिये द्वितीयेश तथा पप्ठेश चतुर्थ के अर्थात् जनता के उस व्यक्ति के हाथ समझे जावेगे। अत दितीयेश तथा पष्ठेश का उक्त पाँचों अंगों मे सम्मिलित होकर आघात को दर्शाना इस वात का इशारा होगा कि यह आघात जनता के किसी व्यक्ति के हाथों द्वारा क्रियान्वित तुआ है।

उदाहरण (१) इस योग का उदहारण महात्मा गाँधी की कुण्डली उपस्थित करती है। जैसा कि हम "फलित सूत्र" तथा "ज्योतिष और रोग" आदि अपनी पुस्तकों मे उल्लेख कर चुके है किसी व्यदित की मृत्यु का प्रकार उसके लग्न, कुं कर ५६

की मृत्यु का प्रकार उसके लग्न, लग्नेश तथा अप्टम, जप्टमेश पर पड़े हुए प्रभाव द्वारा निश्चित किया जाता है। महात्मा जी की कुण्डली में इन चारों के चारो अगो पर मगल का प्रभाव है क्योंकि मगल लग्न, लग्नेश शुक्त को अपनी युति से तथा अप्टमेश तथा अप्टम भाव



को कमशः अपनी युति तथा दृष्टि से प्रभावित कर रहा है और कोई अन्य ग्रह नहीं जिसका इन चारों पर इतना प्रभाव हो। अत मगल मृत्यु का निश्चित कारण सिद्ध होता है। अब मगल एक तो स्वय कारक रूप से ही चोट और प्रहार पहुँ चाने वाला ग्रह है पर महात्मा जी की कुण्डली मे तो "एक करेला, दूसरा नीम-चढा" की लोकोंकित को सार्थक कर रहा है क्योंकि यहा मगल केतु-अधिष्ठित राशि का स्वामी भी है। अत मगल के प्रभाव मे एक दूसरे मगल अर्थात् केतु का प्रभाव भी सम्मिलित समझना चाहिये। अब प्रभावित शुक के आस-पास जरा दृष्टिपात की जिये। इसको सूर्य तथा केतु ने घेरा हुआ है। केतु तो आघाताामक है ही; देखना यह है कि क्या सूर्य भी ऐसा ही है यदि ऐसा है तब तो शुक के दोनो ओर आघातात्मक ग्रह बैठ कर शुक पर (शरीर पर) चोट करेगे। हाँ, सूर्य भी यहाँ "आघातात्मक" है क्योंकि यह एकादशेश (छठे से छठे घर का स्वामी) है।

उधर शुक्र पर गुरु की हिष्टि भी तो विचाराधीन सन्दर्भ में हानिकारक ही है क्यों कि गुरु कुण्डली में चोट (छठे) के घर का स्वामी होकर शुक्र को देख रहा है। अब केवल बुध के शुक्र पर प्रभाव का अध्ययन शेष रह जाता है। तो देखिये कि बुध, सूर्य—अधिष्ठित राशि का स्वामी होने से सूर्य की भाँति ही आघातात्मक रूप से कार्य करेगा।

इस प्रकार हमने देखा कि एक ओर तो शुक्र मरण क्षेत्र का पूर्ण प्रतिनिधि है और दूसरी ओर मगल, केतु, एकादशेश तथा षष्ठेश आघातात्मक रूप से चार अङ्ग (Factors) भी पूर्ण प्रतिनिधि है। ऐसी स्थिति मे महात्मा जी का किसी चोट से आहत होकर मृत्यु को प्राप्त होना तो पूर्ण स्पष्टता से दृष्टि गोचर और सिद्ध हो रहा है। अब हम को देखना यह है कि उन की मृत्यु साधारण रूप मे चोट से जैसे गिरने आदि से होनी चाहिये थी अथवा किसी व्यक्ति के प्रहार द्वारा। तो आइये जैसा कि योग मे लिखा है हम द्वितीयेश, चतुर्थेश तथा पष्ठेश का निरीक्षण करे। हम देख चुके है कि मंगल चोट पहुँचा रहा है और मगल है द्वितीयेश अर्थात् चतुर्थ (जनता) का बाजू। यह भी ध्यान रहे कि मंगल का प्रहार शनि रूप से भी हो रहा है और शनि है चतुर्थेश अर्थात् जनता का लग्न (Self) और गुरु तो पष्ठेश है ही। इस प्रकार आघात का निश्चय करने के अनन्तर जब हमने देखा कि लग्न, लग्नेश तथा अष्टम, अष्टमेश पर जो आघातात्मक प्रहार है वह जनता के किसी व्यक्ति के निज (चतुर्थेश) द्वारा तथा उसकी बाहुओं (द्वितीयेश तथा षष्ठेश) द्वारा हो रहा है तो हमारा यह परिणाम निकालना कि महात्मा जी की मृत्यु जनता के किसी व्यक्ति द्वारा होनी चाहिये युक्ति-सगत हो जाता है। जैसा कि हम अन्यत लिख चुके है मङ्गल सूर्य के समीप होने से उस के गुरु-त्वाकर्पण के कारण "अतिचार" मे अथित् तीव्रगति में है। यह बात मगल को तीव्रगति से चलने वाली कोई वस्तु जैसे पिस्तील की गोली बना रही है। अत. महात्माजी का जनता में से किसी व्यक्ति द्वारा आघातपूर्वक मारा जाना सिद्ध हुआ। फिर यह बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं है कि यह कि मारने वाला मगल, शुक्र, गुरु तथा बुध, इन तीन नैसर्गिक शूभ, बल्क "व्राह्मण" जाति के, ग्रहों द्वारा प्रभावित है अत. घातक उच्चजाति का कोई व्यक्ति है, यह भी ध्वनित होता है।

उदाहरण - गोली से निधन का एक और उदाहरण राष्ट्रपति केनेडी की जन्म कुण्डली उपस्थित करती है। यहाँ लग्नाधिपति बुध, अष्टम भाव में अष्टमेश के साथ है। अत. मगल तथा बुध मुख्यतया मरण विधि का क्षेत्र है। अर्थात् इन पर जो प्रभावहोगा वह मरण विधिको जतलायेगा। अब देखिये, शनि की ओर। शनि लग्न को, कु ० स० ५७

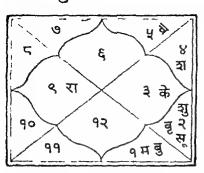

लग्नेश, बुध को अष्टम भाव को, और अष्टमेश को, सभी चारो अङ्गों को, अपनी ऋर दृष्टि से प्रभावित तथा पीडित कर रहा है। स्पष्ट है कि शनि मृत्यु का कारण बनेगा।

अब हमे यह विचार आ सकता है कि किसी बीमारी से, जिसका

प्रतिनिधि षष्ठेश होकर, शनि बन रहा है, मृत्यु हो जाये। परन्तु चूँ कि बुध, जोकि लग्नेश है और अष्टम मे स्थित है, केतु-अधिष्ठित राणि का स्वामी है और मगल भी लग्नाधिपति से युक्त होने के कारण आधातात्मक है। इस प्रकार आघातात्मक बुध और मगल दोनो ही आघातात्मक मृत्यु को जतला रहे हैं। इसीलिये शनि भी आघातात्मक सिद्ध होगा। इस बात की पुष्टि, कि मृत्यु आघात से होनी चाहिये, सूर्य भी कर रहा है। देखिये कि सूर्य लग्न से विचार करने पर पता चलेगा कि सूर्य लग्न का स्वामी, सूर्य लग्न तथा सूर्य लग्न से अष्ट-मेश, गुरु, ये सभी एकत्न है और सभी, पर केतु तथा मगल का आघा तात्मक प्रभाव पापमध्यत्व द्वारा पड रहा है। यही नही अपितु, मगल, केतु का आघातात्मक प्रभाव चन्द्र लग्न के स्वामी सूर्य तथा उस लग्न से अष्टमेश गुरु पर भी पड रहा है। अत यह निर्धिचत हो गया कि मृत्यु किसी आघात द्वारा होनी चाहिये । अब शनि, गुरु (चतुर्थेश) की लग्न पर दृष्टि तथा शनि षष्ठेश की लग्न, अष्टम आदि पर दृष्टि, यह बतला रही है कि घातक जनता में से किसी व्यक्ति का हाथ है।

उदाहरण(३) —अष्टम, अष्टमेश अथवा लग्न, लग्नेश अथवा सभी अपने ऊपर लेने वालो प्रभावो द्वारा मृत्यु के कारण को जतलाते है, और यह कोई आवश्यक नहीं कि सदा अष्टम, अष्टमेश ही मृत्यु के कारण को बनलाये। लग्न, लग्नेश भी अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव द्वारा मृत्यु के कारण को बतला देते हैं। प्रस्तुत प्रकरण में अष्टम, अष्टमेश को क्षेत्र मान कर चला जाये अथवा लग्न, लग्नेश को-इस बात का निर्णय इस से होगा कि किस पर अधिक "प्रति-निधित्व" रखने वाले ग्रहों का प्रभाव है यदि किसी एक साझे तथ्य के प्रतिनिधि लग्न, लग्नेश पर प्रभाव डालते है और अष्टम, अष्टमेश पर नहीं तो लग्न, लग्नेश को क्षेत्र मान कर इन पर पडे हुए प्रभाव से मृत्यू के कारण का निश्चय करना चाहिये। इस तथ्य का उदाहरण श्री एच० एन० सान्याल भूतप्रवे कु ० स ० ५ ५ एडवोकेट जेनरल जोकि एक चोर के हाथो गला घोट कर मार डाले श् गये, की कुण्डली उपस्थित करती है यहाँ अष्टम, अष्टमेश गुरु पर शनि बुध का प्रभाव है परन्तु शनि तथा

बुध मे कोई साझी बात दृष्टि गोचर

नहीं होती। उधर लग्न, लग्नेश पर केतु तथा सूर्य का प्रभाव है जिन मे मगल के गुण साभे है क्यों कि केतु मगल रूप है और सूर्य मगल-अधिष्ठित राशि का स्वामी है। अत. प्रभावित होने वाला क्षेत्र लग्न, लग्नेश का लिया जायेगा। चू कि केतु तथा मगल क्षतिद्योतक ग्रह है इस महानुभाव का आघात द्वारा मृत्यु को पाना केतु तथा सूर्य के लग्न, लग्नेण पर पड़ने वाले प्रभाव से सिद्ध है। अव देखिये लग्न पर चतुर्येश सूर्य का, और पष्ठेश शुक्र का प्रभाव है इन पर बुध का भी प्रभाव माना जायेगा, इन पर एक तो बुध का प्रभाव है तो दूसरी ओर चन्द्र का । इस प्रकार इनकी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा आघात पहुचाये जाने से हुई। यह भी नोट करने की बात है कि जो लग्न तथा लग्नेश केतु तथा सूर्य के प्रभाव मे आए हुए हैं वे वृषम राशि से

सबद्ध है और लग्न में इस राशि का इस प्रकार पीडित होना गले से पीडित होना है क्योंकि वृषभ, काल पुरुष का दूसरा अग अर्थात् "गला" (Neck) है।

उदाहुरण (४) — कभी कभी मरण विधि का पता न सीधे कु॰ स॰ ५६ अष्टम-भाव से चलता है न लग्न से



बिलक सुर्दशन पद्धति के प्रयोग से। इस कुण्डली वाले व्यक्ति की किसी पागल ने हत्या कर डाली। यहा देखिये लग्न से छठे भाव का स्वामी शुक लग्न को देख रहा है। चन्द्र लग्न से छठे भाव का स्वामी चन्द्र स्वय चन्द्र

लग्न है। सूर्य लग्न से छठे भाव का स्वामी गुरु, सूर्य लग्न मे है। दूस तरह प्रत्येक लग्न का उसके छठे भाव के स्वामी से घनिष्ठ सबन्ध है। अत स्पष्ट है कि यह सम्बन्ध लग्नो को अर्थात् शरीर को आघात पहुँचायेगा। चतुर्थेश सूर्य का अष्टमेश गुरु से युति करना, और, पष्ठेश शुक्र का लग्न को देखना और बुध का राहु के द्वारा लग्न पर प्रभाव, ये सब, इस आघात को व्यक्ति द्वारा किया हुआ दिखा रहे है।

: ३३:

## पुलाभाव योग

परिभाषा—यदि मगल द्वितीय स्थान मे, शनि तृतीय स्थान मे तथा गुरु पचम अथवा नवम स्थान मे, हो और नवमेश पचमेश निर्वल हो तो पुत्र का अभाव कहना चाहिये।

हेतु – मगल की द्वितीय तथा शनि की तृतीय स्थिति महान् पुत्र

नाशक स्थिति है। इस में कारण यह है कि शनि तथा मगल दोनों की पूर्ण दृष्टि पुत्र भाव अर्थात् पंचम भाव पर पड़ेगी। चूँ कि "भावात् भावम्" के सिद्धान्तानुसार नवम भाव भी पुत्र विचार में पंचम भाव ही की भाँति उपयुक्त है अतः इन दो पापी ग्रहों अर्थात् शनि तथा मगल की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर भी पड़ेगी। अब यदि गुरु, जोिक पुत्रकारक है, पचम अथवा नवम भाव में हुआ तो इन्हीं दो पापी ग्रहों शनि तथा मगल की दृष्टि उस पर भी पड़ेगी। इस प्रकार पंचम भाव, नवम भाव तथा पुत्रकारक तीनो प्रवल पाप प्रभाव में आ जायेगे। अब यदि "पुत्र" के प्रतिनिधि (i) पंचम भाव, (ii) पंचमाधिपति (iii) नवम भाव (iv) नवमेश और (v) गुरु, ये पाँच माने जावे, जैसा मानना कि सर्वथा शास्त्रानुकूल ही है, और पचमेश, नवमेश भी पाप प्रभाव में आ जाये तो पुत्र देने में कोई भी अग समर्थ नहीं रहेगा और पुत्रभावयोग पूर्ण वन जायेगा।

उदाहरण (१)—इस व्यक्ति को सन्तान का अभाव है। देखिये किस प्रकार पाँचों के पाचों 'पुत्र'' के प्रतिनिधि पाप प्रभाव मे आ चुके है। (i) पचम भाव, (ii) उसके स्वामी बुध पर सूर्य मगल, शनि तीन पापी ग्रहों का प्रभाव, (iii) गुरु पर शनि, राहु,

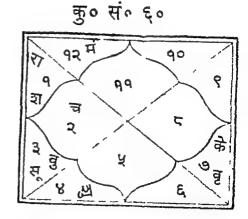

मगल तीन ग्रहों का पाप प्रभाव (iv) नवम भाव पर शनि, राहु, मगल तीन पापी ग्रहो का प्रभाव, (v) नवमाधिपति शुक्र की, अनिष्ट स्थान पष्ठ मे शत्रु राशि मे स्थिति तथा उस पर शनि, राहु का केन्द्रीय प्रभाव।

#### : 38:

## पुष्कल-योग

परिभाषा — जब चन्द्र लग्न का स्वामी लग्न के स्वामी के साथ किसीकेन्द्र स्थान मे, अपने अधिमित्र की राशि मे, स्थित हो और लग्न को कोई बलवान् ग्रह देखता हो तो 'पुष्कल' नाम का योग होता है।

सूचना—योग बनने के लिये ऐसा लिखा है कि "लग्न को कोई बलवान् ग्रह देखता हो" जिसका आशय सभवतया यही प्रतीत होता है कि लग्न को कोई शुभ ग्रह देखता हो अथवा लग्न का स्वामी देखता हो क्योंकि लग्न का बलवान् होना अपेक्षित है। अन्यथा पानी ग्रह की हिष्ट से लग्न निर्वल हो जायेगा।

फल—इस योग मे उत्तन्न व्यक्ति धनवान्, महान् व्यक्तियो से सम्मानित, भूषणो से भूषित, शुभ वाणी बोलने वाला तथा उत्तम राजा होता है।

हेतु—चन्द्राधिष्ठित राशि का स्वामी तथा लग्न का स्वामी जब केन्द्र मे शुभ राशि मे बलवान् हो और लग्न को भी बल मिल रहा हो तो इसका अर्थ यह निकला कि तीन अङ्ग लग्नो के अतीव बलवान् हुए। लग्न मे तथा चन्द्र लग्न मे तथा इनके स्वामियों मे ही तो राज्य, यश, धन,महत्व, भोगसामग्री आदि उत्तम भुण निहित हैं।देखिये आधार नियम सख्या तीन, इसके अनुसार लग्न के बल का घनिष्ठ सबन्ध धन, मान तथा पदवी से बतलाया गया है। शास्त्रोक्ति—(क) जन्मेशे सहिते विलग्न पतिना केन्द्रेऽधिमित्रक्षंगे।

लग्नं पश्यति कश्चिदत्र बलवान् योगो भवेत् पुष्कल ।। (फलादीपिका अ ६ श्लोक १६)

अर्थात्—जन्म राशि का स्वामी लग्न के स्वामी को साथ लेकर केन्द्र मे अधिमिल्ल की राशि मे स्थित हो और लग्न को कोई बलवान् ग्रह देखता हो तो "पुष्कल" नाम का योग बनता है। (ख) श्रीमान् पुष्कलयोगजो, नृपवरै. सन्मानितो विश्रुतः। स्वाकल्पाम्बरभूषित. शुभवचाः सर्वोत्तामः स्यात् प्रभुः॥ (फलदी० ६-२०)

पुष्कल योग मे उत्पन्न मनुष्य श्रीमान् अर्थात् घनाढ्य होता है, बड़े-बडे राजाओं से सन्मान पाता है, बहुत विद्वान् होता है, बहुत भूषणों से भूषित होता है, शुभ वाणी बोलता है, सब में मुख्य, प्रभू अर्थात् राजा होता है'।

उदाहरण-यह कुण्डली शाहजहाँ बादशाह की है। इसमे लग्नाधिपति बुध तथा चन्द्रलग्नाधिपति शनि लग्न केन्द्र में इकट्ठ है और चन्द्र-लग्नाधिपति अपने मित्र बुध के साथ है, लग्न को केन्द्रस्थ वकी इसी लिये बलवान् मंगल देखता है। इस प्रकार पुष्कल योग बना। कु० स० ६१



: ३४:

## भद्र योग

परिभाषा — बुध यदि अपनी मूलितकोण, उच्च अथवा स्वक्षेत्र (३ तथा ६) में केन्द्र में स्थित हो तो "भद्र" नाम का, पचमहापुरुष योगों में से एक, योग बनाता है।

फल और हेतु—बुध के कारक रूप में अथवा मिथुन तथा कन्या के स्वामी रूप मे जो गुण है उनका प्रादुर्भाव जातक के लाभार्थ होता जैसे बुध को विष्णु अर्थात् सात्विक तथा परोपकारी एव यज्ञीय माना है। अत. भद्र योग वाला मनुष्य सात्विक प्रकृति, तथा निस्वार्थ भाव से सेवा में रत होगा। बुध कोमल और मृदु है। जातक भी कोमल, मृदु शरीर वाला लावण्य युक्त होगा । बुध का बुद्धि से घनिष्ठ सबन्ध है, जातक भी बुद्धिमान्, प्रखर प्रज्ञा वाला, शास्त्रज्ञ, हेतु पूर्ण होगा । तृतीय तथा षष्ठ राशि मनुष्य की बाहु, वक्षस्थल, तथा पेट है अत जातक के ये सब अङ्ग सुडोल सुन्दर होगे ।

शास्त्रोक्ति—शार्द् लप्रितमाननो द्विपगित पीनोरूवक्षस्थलो, रम्यपीनसुवृत्तबाहुयुगल, तत्ता त्यदेहोच्छ्रय:। कामी कोमलसूक्ष्मरोमिनचर्य संरुद्धगंडस्थल, प्राज्ञ पंकजगर्भपाणिचरण, सत्वाधिको योगवित्।। (मानसागरी ४-२१५)

अयित् हाथी की सी चाल वाला, सुन्दर वश्च स्थल वाला, सुन्दर सुडील भुजाओ वाला और इसी प्रकार अन्य अगो से सुन्दर कामी, कोमल, छोटे-छोटे बालों वाला, महान् बुद्धि वाला, पाँव मे तथा हाथ मे कमल के चिन्हो वाला, अधिक सात्विक स्वभाव वाला तथा योग को जानने वाला भद्र योग वाला होता है।

कु ० स० ६२

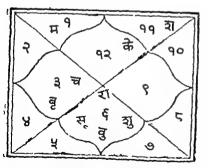

उशहरण<sup>ण</sup>(१)-यह कुण्डली विख्यात

अग्रेज महिला स्वर्गीया ऐनिबिसट की है जिसने भारतवर्ष के लिए तथा हिन्दुसस्कृति के लिए महान् प्रयास किया तथा जो सैकडो धार्मिक तथा अन्य पुस्तकों की लेखिका थी। यहाँ बुध केन्द्र मे

अथवा उच्च मे स्थित है और वह केन्द्र लग्न से, सूर्य लग्न से तथा चन्द्र लग्न से, सभी से, केन्द्र मे है। अतः बुध का प्रभाव लग्नो पर अत्यधिक है जिससे भद्र योग का पूर्ण फल कहना चाहिये। उदाहरण (२)—ईश्वर चन्द्र विद्या सागर की कुण्डली (धनु लग्न) भी इस योग का एक उत्तम उदाहरण है। बुध प्रमुख केन्द्र में स्वक्षेत्र में स्थित है तथा लग्न तथा सूर्य दोनों को प्रभावित कर रहा है। यही बुध विद्याद्योतक द्वितीया-



धिपति शनि पर भी दृष्टि डालकर विद्या की उत्तम प्राप्ति की ओर इशारा कर रहा है। इस प्रकार इस कुंडली में लग्नों तथा दितीयेश पर बुध के प्रभाव के कारण विद्वत्ता, परोपकारिता, नम्रता यज्ञीय जीवन आदि बुध के वैष्णवी गुणों का प्रादुर्भाव हो रहा है।

## : ३**६** :

# भाषणशक्ति-हास-योग

परिभाषा—यदि बुध द्वितीय स्थान मे अत्यधिक पाप प्रभाव में हो तो भाषणशक्ति-ह्रास योग होता है।

फल—इस योग मे उत्पन्न होने वाले की बोलने की शक्ति जाती रहती है।

हेतु—दितीय स्थान 'वनतृत्व'' शन्ति, भाषण शन्ति का स्थान है। और बुध "भाषण'' का "कारक'' ग्रह है। अतः स्पष्ट है कि जब दोनों इकट्ठ हों और दोनो पर पाप प्रभाव अधिक हो तो बोलने की शन्ति जाती रहेगी।

श स्त्रोक्ति — (१) वाक्स्थानपे देवपुरोहितेन युक्ते, यदा नाशगतेऽत्र सूकः ॥(सर्वार्थ० ३—३०)

अर्थात् द्वितीयेश और गुरु अष्टम मे हो तो मनुष्य मूक (गूंगा) होता है।

### (२) सभा सगतो स भाषते व्यास एव ॥

(चमत्कार चिन्तामणिपृष्ठ २०—श्लोक २)

बुध (द्वितीय स्थान मे) बली होकर स्थित हो तो व्यास भगवान् की भाति उत्तम वक्ता होता है।

कु ० स० ६४



उदाहरण — यह कुण्डली एक बालक की है जो जन्म से ही नहीं बोल सका। यहाँ बुध द्वितीय स्थान अर्थात् वाणी के स्थान में स्थित है। दोनो प्रबल पाप सध्यत्व में स्थित है क्यों कि दोनों के एक ओर तो शनि राहु मगल का पाप प्रभाव है और दूसरी ओर सूर्य चन्द्र (सूर्य के समीप होने से पापी)

तथा केतु का प्रभाव है। इस प्रकार तीन पापी प्रभावों से पाप मध्यत्व बना है अत बुध तथा द्वितीय भाव अत्यन्त निर्वल है। फल स्वरूप वाणि-शक्ति का अभाव हो गया है। पचम भाव भी वाक्-स्थान कह-लाता है उस पर भी ह्रासात्मक राहु तथा शनि का प्रभाव राहु की पचम दृष्टि द्वारा पड रहा है है। पचमाधिपित तथा वागीश गुरु पर भी वही शनि का प्रभाव केतु की दृष्टि द्वारा पड रहा है। इस प्रकार द्वितीय भाव उस का स्वामी, पचम भाव उसका स्वामी बुध तथा गुरु सभी भाषण शक्ति के द्योतक अंग (Factors) ह्रासात्मक प्रभाव मे पाये गये जिससे जन्मजात भाषण शक्ति का अभाव सिद्ध हुआ।

: ३७:

### भास्कर-यौग

परिभाषा—सूर्य से बुध दूसरे स्थान मे हो बुध से चन्द्र एकादश स्थान मे हो, चन्द्र से गुरु तिकोण (नवम अधिक अच्छा है) में हो तो 'भास्कर योग' बनता है। फल—भास्कर-योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य शूरवीर, राजा के तुल्य, शास्त्रो को जानने वाला, 'रूपवान्, गाने का प्रेमी, ज्ञानी धनी, गणितज्ञ, धीर तथा समर्थ होता है।

जातक पारिजात मे के निम्न श्लोक से इस की पुष्टि होती है.— शास्त्रोक्ति—"मानोरर्थगते बुधे शशिसुताल्लाभस्थितश्चन्द्रमा-श्चन्द्रात् कोणगत. पुरन्दरगुरुयोगस्तदा भास्करः। शूरो भास्करयोगजः प्रभुसमः शास्त्रार्थविद्रूपवान्, गान्धर्वश्रुति वित्तावान् गणितविद् धीर. समर्थो भवेत्।। (जा० पा० ७—६७)

हेतु—ग्रहो की उपर्युक्त स्थिति से सूर्य, बुध तथा चन्द्र के मध्य में आजाने से गुभ मध्यत्व तथा उभयचरी योग का उत्तम फल करेगा। चन्द्रपर भी गुरु की दृष्टि के कारण चन्द्र भी बलवान् समझा जायेगा। अत दो लग्नों के बली हो जाने से उत्तम सुख आदि की प्राप्ति होगी और फिर "शुभं वर्गोत्तमें जन्म वेशिस्थाने च सद्ग्रहे" के अनुसार सूर्य से द्वितीय स्थान (वेशि स्थान) में बुध एक शुभ ग्रह के आने तथा शुभ दृष्ट होने से बुध तथा दिनीय भाव सबन्धी उत्तम फल होगा ही। शास्त्रजानना, रूपवान् होना, ज्ञानी धनी, गणितज्ञ होना इसका फल है। चन्द्र से तृतीय स्थान में भी शुभ प्रभाव होगा जिसका फल शूरता, धीरता, सामर्थ्य आदि होगे।

उदाहरण—यह कुण्डली गोस्वामी गोकुलनाथ जी की है। आप गुण मे ओजस्वी, धर्मरक्षक जनसग्रही, विविधा-गमज्ञ, रिसक कलाप्रिय थे। यहा सूर्य से बुध द्वितीय मे, बुध से चन्द्र एकादश में और चन्द्र से गुरु तिकोण मे स्थित होकर "भास्कर" योग की सृष्टि कर रहा है।

कु ० स ० ६५



#### : ३८:

### भेरी-योग

परिभाषा—(i) यदि लग्न मे तथा लग्न से द्वितीय, सप्तम तथा द्वादश मे ग्रह स्थित हो और दशामाधिपति बलवान् हो तो 'भेरी' योग होता है।

(11) यदि गुरु से केन्द्रमे शुक्र तथा लग्नाधिपति स्थित हो तो भी भेरी योग होता है।

फल —इस योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य दीर्घायु, रोगरिहत, भयहीन, राजा, धनी, भूमि का स्वामी, पुत्न तथा स्त्री से युक्त, प्रसिद्ध, सुशील, सुखी, शूर, निपुण तथा कुलीन होता है।

हेतु—फल के सामने कहे सब गुण लग्न से सबन्ध रखते हैं। चूिक "भेरी" योग मे लग्न को बहुत बल मिलता है। चाहे वह ग्रहों की लग्न मे स्थित सप्तम मे स्थित होकर लग्न पर दृष्टि, द्वितीय द्वादश भाव मे होकर लग्न पर शुभ मध्यत्व की सृष्टि अथवा गुरु शुक्र से केन्द्र मे स्थित आदि किसी कारण से हो। बली लग्न इन सब गुणों को देता है।

उपर्युक्त परिभाषा तथा फल की पुष्टि मे निम्न शास्त्रोवितयाँ देखिये ---

शास्त्रोक्ति २—स्वान्त्योदयास्तमवनेषु वियच्चरेषु ।
कर्माधिपे बलयुते यदि भेरीयोग
केन्द्रं गतौ सुरगुरो सितलग्न नाथौ ।
भाग्यश्वरे बलयुते तु तथैव वाच्यम् ॥

(जा॰ पारि॰ ७--१४०)

(२) दीर्घायुष विगतरोगभया नरेन्द्रा, बह्वर्थभुमिमुतदारयुता. प्रसिद्धा ।

## आचार्यभूरि सुखशौर्य्यमहानुभावाः, भेरीप्रजातमनुजा निपुणाः कुलोनाः ॥

(जा० पा० ७—१४१)

उदाहरण—यह कुण्डली एक धना-ढ्य जनरल की है। यहाँ भेरी योग इस प्रकार बना है कि लग्न से क्रमश. द्वितीय, द्वादश तथा सप्तम मे शुभ ग्रह बुध, शुक्र तथा चन्द्र है और दश माधिपति सूर्य मित्रराशि का लग्न में गुरुयुक्त तथा चन्द्रहष्ट बलवान् है।



### : 38:

## मृत सन्तान-उत्पत्ति योग

परिभाषा—यदि शनि और राहु का सबन्ध पंचम भाव, उसके स्वासी तथा गुरु से हो तो सन्तान योग होने पर मृत सन्तान की उत्पत्ति होती है।

हेतु—शिन पत्थर, है चमड़ा है। अर्थात् यह बेजान है, मृत है। और राहु तो शिन ही का रूप है अतः वह भी मुर्दा ही हुआ। जब इन मृतावस्था-द्योतक ग्रहों का प्रभाव सन्तान-द्योतक अङ्गों अर्थात् पचम भाव पचमेश तथा गुरु पर पडेगा तो सन्तान को मृतावस्था की प्राप्ति होगी अर्थात् मृत सन्तान की उत्पत्ति होगी परन्तु इस के लिए आवश्यक है कि गर्भधारण करने का योग पचम आदि पर शुभ हिट आदि द्वारा बनताहो। यद्यपि स्पष्ट है कि राहु तथा शिन के पृथक्ताजनक प्रभाव के कारण वह गर्भ पूर्ण न हो पायेगा।

उदाहरण—यह कुण्डली "ध्रुव-नाडी" से ली गयी है। नाडी मे लिखा है कि इस व्यक्ति की पत्नी, मृतसन्तान ही उत्पन्न करेंगी। अब देखिये, शनि और राहु, दोनो "मृत" ग्रह पचम मे बैठे हैं। राहु चू कि पचम दृष्टि से बुध को देख रहा है इसलिये राहु द्वारा राहु तथा शनि का प्रभाव।

पचमेश पर भी है। रह गया पुत्त कारक गुरु, उस पर भी राहु की नवम दृष्टि है अत. उस पर भी राहु तथा शनि का प्रभाव है (देखिये नियम सख्या १६)। पचम तथा पचमेश पर गुरु की दृष्टि सन्तान देती है परन्तु राहु शनि का उपर्यु क्त प्रभाव उसे मृत सन्तान का रूप देता है।

शास्त्रोक्ति —पुत्र स्थानाधिपे मन्दे युग्माँशे बुध वीक्षिते सन्तितस्तम्भायोगाप्ति प्रतिबन्धकजीतक

अर्थात् पचमेश शनि जब बुध के नवाश में स्थित हो और बुध से दिख्ट भी हो तो सन्तित के रुकजाने का योग बनता है। भाव यह है कि जब शनि निर्जीव है और बुध भी नपुसक, तो सन्तित कैसे हो।

: 80:

## महायोग

परिभाषा—जब ग्रह एक दूसरे के घर मे स्थित होते हैं तो इस प्रकार परस्पर छियासठ (६६) योग बनते हैं। लग्नाधिपति आदियों के साथ छठे, आठवे अथवा बारहवे भाव के स्वामियों के व्यत्यय (Exchange) से ३० तीस योग बनते है, इनको 'दैत्य' योग के नाम से पुकारा गया है। इस प्रकार तृतीयाधिपति के अन्य भावाधि- पतियों से न्यत्यय(Exchange) के फलस्वरूप जो आठ योग बनते है उनको खल योग कहा जाता है और शेष २, ४, ५, ७ ६, १० तथा ११ भाव के स्वामियों का परस्पर व्यत्यय जिन अट्ठाइस योगों की सृष्टि करता है उनको आगे दिखलाया है और इनको महीयोग कहते हैं। लग्नेश का २, ४, ५, ७, ६, १० तथा ११ भाव के स्वामियों के साथ व्यत्यय = ७

≕ દ્

२८

कुल

द्वितीयेश का ४, ५, ७, ६, १० तथा ११ चतुर्थेण का ५, ७, ६, १० तथा == X पचमेश का ७, ६, १० तथा 88 सप्तमेश का ६, १० तथा ११ == ३ = ? नवमेश का १०, तथा ११ दशमेश का एकादशेश से व्यत्यय = 8 "

फल-महा योग वाले मनुष्य पर लक्ष्मी (धन) की सदा कृपा रहती है, वह प्रभु धनाढ्य, हर प्रकार की मुख सामग्री से युक्त, राजा का प्यारा, वाहनो वाला, पुत्नों से युक्त होता है।

हेतु-चू कि विविध शुभ भावों का दूसरे विविध शुभ भावों के स्वामियों से व्यत्यय है। अतः स्पष्ट है कि शुभता कई प्रकार की होगी। जैसे – द्वितीय तथा चतुर्थ के स्वामियों के व्यत्यय से धन से सुखी होना; द्वितीयेश, पचमेश के व्यत्यय से विद्वान्, कलावान्, वनता आदि होना; द्वितीयेण सप्तमेण के व्यत्यय से व्यापार से धन खूब कमाना, स्त्री पक्ष से धन की आय आदि द्वितीययेश नवमेश के व्यत्यय से धन का अचानक मिलना, हितीयेश तथा दशमेश में व्यत्यय से राज्य से धन की प्राप्ति, मुभ कमों से धनी होना, द्वितीयेश एकादशेश मे व्यत्यय से महाधनी यनना, सूद आदि से धन की वृद्धि; चतुर्थेश, पंचमेश के व्यत्यय से राज्ययोग, मन्त्री पद, विद्यासुख की प्राप्ति; चतुवश सप्तमेश में व्यत्यय से भूमि जायदाद, स्त्री से सुख की प्राप्ति, चतुर्थेश नवमेश के व्यत्यय से बहुत सपित्त, जायदाद की प्राप्ति चतुर्थेश दशमेश के व्यत्यय से राज्यसुख की प्राप्ति, चतुर्थेश एकादशेश के व्यत्यय से भूमि बन्धु वाहन का लाभ, पचमेश, सप्तमेश के व्यत्यय से राज्य, धन की प्राप्ति, पचमेश नवमेश के व्यत्यय से धार्मिक जीवन, उत्तम धन, उच्चिवचार की प्राप्ति, पचमेश दशमेश के व्यत्यय से राज्य की प्राप्ति, पचमेश एकादशेश के व्यत्यय से महालाभ, महानिवद्या की प्राप्ति सप्त मेशनवमेश के व्यत्यय से भाग्यवती स्त्री की प्राप्ति, स्त्री से भाग्य का चमकना; सप्तमेश दशमेश के व्यत्यय से राज्य की प्राप्ति, सप्तमेश एकादशेश के व्यत्यय से राज्यशाप्ति, नवमेश एकादशेश के व्यत्यय से महाभाग्य की प्राप्ति, राज्य कृपा प्राप्ति, "दशमेश" एकादशेश के व्यत्यय से राज्य की प्राप्ति, राज्य कृपा प्राप्ति, "दशमेश" एकादशेश के व्यत्यय से राज्य की प्राप्ति, श्राफ्त मान की प्राप्ति।

उपर्यु क्त परिभाषा तथा फल की पुष्टि मे निम्नलिखित शास्त्रों कितयाँ देखिये .—

शास्त्रोक्ति (१) "अन्योन्यं भवनस्थयो लग्नादिरि फान्तक, भावाधीश्वरयो ऋमेण कथिता षट्षिटयोगा जने । द्विशद्दैत्यमुदीरितं व्ययिष्पुछिद्वादिनाथोत्थिता, त्वष्टौ शौर्यंपते खला निगदिता शेषा."

> महाख्या स्मृता । । (फलदीपिका; ३-३२)

(11) श्री कटाक्षनिलय प्रभुराह्य ।
चित्रवस्त्र कनकाभरणश्च ।
पार्थिवाप्त बहुमान समाज्ञो,
यानिवत्तामुतवाँश्च महाख्ये ।। (फलदीपिका ६-३४)
उदाहरण (१)—प्रत्येक व्यत्यय के उदाहरण तो स्थानाभाव के
कारण नहीं दिये जा सकते परन्तु, कुछ एक उदाहरण "महा" योगो

के दिये जाते है। जहाँगीर बादशाह की कुण्डली (तुला लग्न) में सप्तमा-धिपति मंगल का दशमाधिपति चन्द्र से व्यत्यय है। इस व्यत्यय के कारण जहाँगीर बादशाह के कार्यी (दशम भाव) में विलासिता (सप्तम भाव) आगयी।

उदाहरण (२)-यह कन्या लग्न की कुण्डली शाहजहाँ मुगल सम्राट् की है। इसमे पचमेश तथा दशमेश का व्यत्यय है, पचमेश न केवल पंच-मेश ही है बिल्क पंचमस्थ सूर्य तथा तथा चन्द्र राशि का स्वामी भी है। अर्थात् पुत्र और उसकी कूरता का कुं ० सं० ६८

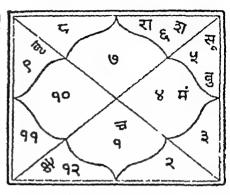

कुं० स० ६६



पूर्णप्रतिनिधि (तीनों लग्नों का स्वामी होने ते) है ऐसा शनि दशम स्थान में राहु को साथ लेकर बैठा है और वहाँ से दशम तथा लग्न दोनों को अपने पाप प्रभाव में लिये हुये है अर्थात् सम्राट् के मान का भग कर रहा है। इस प्रकार दशमाधिपति वुध का पंचम में जाकर सूर्य तथा चन्द्र के पाप प्रभाव में आ जाना मान (दशम) की हानि पुत्र द्वारा हो इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा है। यह वहीं सम्राट् है जिसके पुत्र औरगज़ंव ने उसे बुढ़ापे में कैंद कर दिया था।

## : 88 :

# महान् आध्यात्मिक योग

परिभाषा — जब मनोद्योतक ; अंगों-चतुर्थ भाव, चतुर्थेश तथा चन्द्र पर शनि का प्रभाव हो और लग्नों तथा लग्नों से नवम भाव के स्वा- मियो का परस्पर सम्बन्ध हो तो मनुष्य महान् आध्यात्मिक जीवन का मालिक, महात्मा, होता है।

हेतु—शिन एक तपस्वी, योगी, वैराग्यपूर्ण ग्रह है। जब इस ग्रह का प्रभाव युति अथवा दृष्टि द्वारा मन पर पडता है तो स्पष्ट है कि मन मे वैराग्य की, प्रपच से हटने की, एकान्त प्रियता आदि की, वृत्ति उत्पन्न होगी और इसके साथ-साथ यदि मनुष्य के निज (Self) का अर्थात् उसके लग्नो का, नवमाधिपति, अर्थात् धर्म, तथा आध्या-तिमकता-द्योतक ग्रहो से भी सपर्क हुआ तब तो धर्म मे तथा आध्यात्म मे रुचि निष्ठा का रूप धारण कर लेगी।

कु ० स० ७०



उदाहरण-आध्यात्मिक जीवन का एक अत्युत्तम दुर्लभ उदाहरण पाठको की सेवा मे रखते है। यह कुण्डली एक ऐसे सज्जन की है जिनके जीवन ने १९६३ के लगभग ऐसा पल्टा खाया कि उनको अचानक सहज मे ही विना गु॰ उपदेश के

स्वय ब्रह्माकार वृत्ति अर्थात् सहजसमाधि की उपलब्धि हो गयी। तब से वह सदा ज्ञान की भूमिका में मस्ती में आनन्द विभोर अवस्था में चोबीस घटे रहते हैं। तुर्या में स्थिति के कारण घटो उनकी आख पलक नहीं मारती। प्रभु के रूप में रहने के अतिरिक्त उनका कोई कृत्य नहीं रहा क्योंकि वे कृतकृत्य हो चुके हैं। देखिये धर्म स्थान के अधिपित मगल तथा लग्न के अधिपित गुरु की परस्पर दृष्टि है जिस से निज का धर्म से पूर्ण समुचित सबध स्थापित हो चुका है। सूर्य लग्न भी उसका नवमेश सूर्य लग्न में है और लग्नेश नवम में, अतः सूर्य लग्न से भी निज का अध्यात्म, से पूर्ण सबन्ध पाया जाता है। अव आइये, चन्द्र लग्न की ओर ; चन्द्र लग्न से नवम भावका स्वामी शनि

अपनी पूर्ण हिन्ट से चन्द्र लग्न को देख रहा है और चन्द्र स्वयम् शिनसे दशम स्थित होकर शिन से सबन्ध स्थापित किये हुए है इस प्रकार तीनों लग्नों से तथा उन लग्नों से तथा उन लग्नो से तीनो धर्मस्थानो का परस्पर पूर्ण सबन्ध है। अब देखिये, मन को चतुर्थ भाव मन का है चन्द्रसा मन का कारक है, दोनों एक व है और दोनों पर शिन देव की वैराग्यपूर्ण हिन्ट है। अतः यह हिन्ट पूर्ण वैराग्य को उत्पन्न कर रही है।

शास्त्रोक्ति—दान धर्मसुतीर्थसेवनतपोगुर्वादि भक्तयोषधा।
ऽऽचाराश्चित्तविशुद्धिदेवभाजने विद्याश्रमो वैभव।।

(उत्तान्का० ५-१६)

अर्थात्—कुण्डली का नवम भाव दान, धर्म, सुतीर्थ से वन, गुरु आदि की भित, चित्तशुद्धि, प्रभु भिवत आदि आध्यात्मिक विषयों से सबन्ध रखता है।

सूचना - स्पष्ट है कि आध्यात्मिकता का निज अथवा लग्न से सबन्ध करना आध्यात्मिकता उत्पन्न करेगा।

१९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ । १९४८ | १९४८ | १९४८ | १९४८ | १९४८ |

# उत्तरका ला मृत

शोद्र प्रकाशित हो रहा है
मूल ग्रथकार—किव कालिदास
व्याख्याकार—आपके चिरपरिचित

スンスンスンスンスング

श्री जगन्नाथ भसीन

KKKXKXKXKXKXKXKXKXKX

#### : ४२:

### महाभाग्य योग

परिभाषा—यदि किसी पुरुष का दिन मे जन्म हो और लग्न, सूर्य लग्न तथा चन्द्र लग्न, तीनो, अयुग्म (Odd) राशियो मे स्थित हो अथवा किसी स्त्री का जन्म रात्रि के समय हुआ हो और लग्न सूर्य लग्न तथा चन्द्र लग्न, तीनो, युग्म (Even) राशियो मे स्थित हो तो 'महाभाग्य'' योग होता है।

फल-महान् भाग्य की प्राप्ति तथा धन।

हेतु—स्त्री के लिये रात्रि का जन्म तथा युग्म राशियाँ अनुकूल होती है और पुरुष के लिए दिन का जन्म और विषम(Odd)राशियाँ अनुकूल हैं। लग्नो को अनुकूलता से बल मिलता है और उस बल से धन, मान, पदवी सब कुछ मिल सकता है।

शास्त्रोक्ति--ओजेव्वर्केन्दुलग्नान्यजनि, विवि पुर्माश्चेन्महाभाग्य योग । स्त्रीणाँ तद् व्यत्यये स्यात् शश्चित सुरगुरो केन्द्रगे केसरीति ॥ (फलदीपिका ६-१४)

विषम (Odd) राशियों में पुरुष के लग्न, चन्द्र लग्न और सूर्य स्थित हो और पुरुष का जन्म हो अथवा सम (Even) राशियों में स्त्री के लग्न, चन्द्र लग्न तथा सूर्य लग्न हो तो महाभाग्य योग बनता है।

कु ० स० ७१

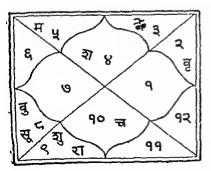

उदाहरण—इस योग का उदा-हरण श्रीमती इन्दिरा गाधी की कुण्डली उपस्थित करती है। इस कुण्डली में लग्न कर्क युग्म है। लग्नाधिपति युग्म राशि में है— चन्द्र युग्म राशि में है—चन्द्रलग्न का स्वामी युग्म राशि में है। सूर्य युग्मराशि में है। और जन्म भी रात का है। इस प्रकार तीनों लग्न युग्म-राशियों में है। जिस से महत्ता का योग बन रहा है। महाभाग्य इससे अधिक क्या होगा कि सर्व-सम्मति से भारत वर्ष जैसे महान् देश की प्रधान मन्त्री बना दी गयी।

#### : ४३:

# माता का स्वल्पआयु योग

परिभाषा—जब चतुर्थ भाव, चतुर्थंश से तथा चन्द्र पर बहुत पाप प्रभाव हो तो माता की आयु बहुत थोड़ी होती है अर्थात् व्यक्ति के बाल्यकाल मे ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है।

हेतु—"भावात् भावपतेश्च कारकवशात् तत्तत् फलं योजयेत्" उत्तरकालामृत के इस कथनानुसार, जिसके साथ अन्य सब शास्त्रकार भी सहमत है, चतुर्थ भाव, तथा इसका स्वामी और इस भाव का कारक चन्द्र, सब, माता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः स्पष्ट है, कि इन सब का प्रवल पाप प्रभाव मे आ जाना माता के जीवन को शीघ्र ही समाप्त करने वाला सिद्ध होगा।

उदाहरण—इस कुण्डली मे मगल और शनि दो पापी ग्रहों की पूर्ण इिट चतुर्थ भाव अर्थात् माता के लग्न पर पड रही है। पुन इन्ही दो पापीग्रहों की दिष्ट माता के "कारक" चन्द्र पर भी पड़ रही है। चन्द्र य द्यपि पक्ष बल में बलवान् था परन्तु तीन अशुभ प्रभावों में आकर बल को कु ० सं० ७२

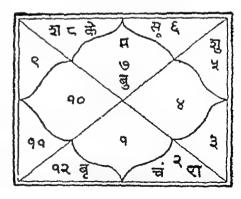

खो चुका है। इस प्रकार माता का भाव तथा माता का कारक दोनों पीड़ित तथा निर्वल पाये गये। रह गया चतुर्थंश शनि, सो शत्नु राशि में केतु से युक्त है जिसका असर चन्द्र पर भी है। अतः भाव भावाधि- पति तथा कारक, सभी, माता के विरुद्ध, सिद्ध हुए। इसकी माता की मृत्यु बालक की तीन दिन की आयु मे ही हो गयी थी।

#### : 88:

### मालव्य योग

परिभाषा—जब शुक्र अपनी उच्च राशि अथवा अपने क्षेत्र में स्थित होकर केन्द्र में बैठता है तो 'मालव्य'' योग की सृष्टि होती है। यह योग पचमहापुरुष योगों में से एक योग है।

फल-"माल्यव्य" योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य सुन्दर शरीर तथा सुन्दर नयनो वाला, तेजस्वी, पुत्त-स्त्री-वाहन से युक्त, धनाढ्य, शास्त्र को जानने वाला, उत्साही, प्रभु, शक्तिशाली, मन्त्रणा मे चतुर, दीर्घायु, राजपुरुष होता है।

हेतु—जब शुक्र केन्द्र में भी हो और उच्च अथवा स्वक्षेत्रबल से बलान्वित भी हो तो स्पष्ट है शुक्र बहुत बलशाली हो जायेगा। ऐसे बलशाली शुक्र का केन्द्र में स्थित होना लग्न को प्रभावित करेगा जिसके फलस्वरूप लग्न में अर्थात् मनुष्य के व्यक्तित्व में शुक्र के गुणों का प्राप्त होना युक्ति सम्मत ही होगा।

केन्द्र मे स्थित ग्रह लग्न को प्रभावित करते है इसके लिये देखिये आधार नियम संख्या एक । शुक्र एक "सुन्दर" ग्रह है। अत शुक्र का बली होना मुख तथा आँखो को सुन्दर बनाता है। शुक्र वाहन का "कारक" ग्रह है, इसी लिये बलवान् शुक्र वाहन की प्राप्ति करवाता है। शुक्र "वीर्य" का कारक है, शुक्र का बलान्वित होना वीर्य से बलान्वित होना तथा शौर्य से बलान्वित होना है। शुक्र भी गुरु की भाँति मन्त्रो है, चाहे देत्यो का ही है, अत जब शुक्र बलशाली होगा तो मनुष्य मन्त्रणा शक्ति मे भी चतुर होगा। इस प्रकार बलवान् शुक्र की केन्द्र स्थितिवश लग्न पर प्रभाव पडने के फलस्वरूप मनुष्य मे शुक्र के गुण आजाते हैं।

शास्त्रोक्ति—स्त्रीचेष्टो ललितांगसन्धिनयनः सौन्दर्यशाली गुणी, तेजस्वी सुतदारवाहनधनी शास्त्रार्थवित्पण्डितः। उत्साहप्रभुमन्त्रशक्तिचतुर त्यागी परस्त्रीरत, सप्ततिअब्दमुपैति सप्तसहितं मालव्ययोगोद्भव ।। (जा॰पारि॰, ७६-४)

उदाहरण-इस कुण्डली मे स्वक्षेत्री शुक्र केन्द्र मे स्थित होकर ,'मालव्य'' योग बना रहा है। इस योग के कारण इस व्यक्ति को स्त्री पुत्र, धन, सुन्दर शरीर, सुन्दर कु ० स० ७३ नयन, प्रतापी प्रभाव, उन्साह-शक्ति, कार्य कुशलता, मन्द्रणा शक्ति आदि 90 5 सभी उलिखित गुणो तथा प्रचुर श धन की प्राप्ति हो रही है। शनि ¥ 99 शश-योग बना रहा है जिसके कारण

सम्पत्ति से सहस्त्रो की आय तथा

शहर में मान आदि सब शश-योग के

गुणो की भी प्राप्ति हो रही है।

2 92 बु १

### : XX :

# मृदंग-योग

परिभाषा—कोई भी ग्रह कही उच्च होकर स्थित हो और वह जिस नवांश में हो उसका स्वामी ग्रह यदि अपनी राशि अपनी उच्च राशि मे होकर केन्द्र मे हो और लग्नाधिपति भी बलवान् हो तो "मृदग" योग होता है।

फल—इस योग में उत्पन्न होने वाला मनुष्य अभ्युदय रूप, राजा के समान यशस्वी होता है।

हेतु—लग्नाधिपति का बलवान् होना धन, यश, राज्य, सभी कुछ देता है, यह बात हम नियमों मे तथा अन्यत्न कई स्थानो पर लिख चुके है और साथ ही एक उच्चग्रह का नवांशपित भी जब केन्द्रादि स्थित के कारण बलवान होगा तो कुण्डली का स्तर उच्चता की ओर और भी अधिक जायेगा। शास्त्रोक्ति—उच्चग्रहांशकपतौ यदि कोणकेन्द्रे,

तुंगस्वकीयभवनोपगते बलाढ्ये।
लग्नाधिपे बलयुते तु मृदंगयोग त कल्याणरूपनृपतुल्ययश प्रद स्यात्' ।।
(जातक परिजात ७-१४२)

#### . ४६ :

## यमल(Twins)जन्म-योग

परिभाषा—जब लग्नाधिपति का, तृतीयाधिपति का, मङ्गल का तथा बुध का परस्पर सबन्ध स्थापित होता है तो मनुष्य का जन्म यमल (Twin) रूप से होता है।

हेतु—तृतीयाधिपति भाई का द्योतक है और मङ्गल भाई का कारक ग्रह है। इन दोनों का लग्न लग्नेश से सबन्ध करने का अर्थ यह होगा कि जन्म के समय (जिसका विचार लग्न से किया जाता है) जातक का शरीर अपने भाई के शरीर के साथ था। बुध की इस योग में युति बाहुल्य (Plurality) को दर्शाती है और इस प्रकार यमल योग को पक्का करती है।

उदाहरण—इस व्यक्ति का जन्म दोपहर १२-५० पर आठ जन-वरी सन् १६५२ को मेरठ मे यमल रूप से अर्थात् भाई के साथ हुआ। इस कुण्डली पर सुदर्शन पद्धित से विचार कीजिये अर्थात् तीनो लग्नो से तृतीय भाव आदि का परीक्षण कीजिये। चन्द्र लग्न से जब आप विचार करेगे तो सहज ही मे देखेगे कि चन्द्र लग्न वृषभ है और उसमे चन्द्र स्वय तृतीयाधिपति होकर बैठा हुआ है और बुध का उस तृतीयाधिपति चन्द्र से तथा चन्द्र लग्नाधिपति शुक्र दोनों से सबन्ध है। बुध चूँकि मगल-अधि-ष्ठित राशि का स्वामी है, इसलिये मंगल का योग भी चन्द्र लग्न तथा उससे तीसरे भाव के स्वामी से होगया है। सूर्य लग्न से तृतीय भाव का स्वामी

कुं । सं । ७४



शित सूर्य लग्न से दशम हैं और सूर्य लग्न के स्वामी को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। अतः तीसरे भाव के स्वामी का सूर्य लग्न से संबन्ध स्थापित हो चुका है। तृतीयाधिपित शिन मगल से युति कर रहा है और सूर्य लग्न को देख रहा है और फिर शिन और मगल बुध की राशि मे स्थित हैं। इस प्रकार सूर्य लग्न से भी तृतीयाधिपित मगल तथा बुध का परस्पर सबन्ध सिद्ध है। रह गया लग्न। मगल तथा बुध का व्यत्यय (Exchange) होने के कारण मगल (लग्नेश) तथा बुध (तृतीयेश) मे भी संबन्ध स्थापित हो चुका है।

इस प्रकार तीनों लग्नों से विचार करने पर पता चला कि तीनों ही लग्नों के स्वामियों (Self) का सबन्ध उन लग्नों से तृतीयेश तथा मगल और बुध से हो रहा है जिससे यमल रूप में उत्पन्न होना सिद्ध हो रहा है।

कुम्भ लग्न का उल्लेख करते हुए "देवकेरल"कार लिखते है— शास्त्रोक्ति —षष्ठे वन्द्रे तत् त्रिकोणे मन्दे कुजसमन्वते । यसली योगजातस्य यसल द्वय नाशनम् ॥

अर्थात् चन्द्र यदि कुम्भ लग्न से छठे हो और शनि तथा मंगल दोनो दशम से हों तो यमली योग बनता है अर्थात् मनुष्य जोडे के रूप मे उत्पन्न होता है। यहा लग्नाधिपति का योग तृतीयाधिपति तथा तृतीय भाव (भाई) के कारक मगल मे हुआ है और वह भी चन्द्र से तिकोण स्थान मे, यह यमल योग का कारण हुआ है। वुध का इस श्लोक मे उल्लेख नहीं परन्तु बुध का योग मे सम्मिलित होना योग को पक्का बनाता है क्योंकि बुध बहुसख्यक (Plural) है।

### राज्यत्याग योग

परिभाषा—जब राज्यद्योतक अगो—दशम भाव, दशमभाव पित तथा दशम भाव कारक अर्थात् सूर्य पर पृथक्ताजनक प्रभाव हो अर्थात् शिन, राहु बादि अथवा इनसे अधिष्ठित राशियो के स्वामियो का प्रभाव हो और उस मे लग्नेश, तृतीयेश अथवा एकादशेश भी सिम्मलित हो तो राज्य-त्याग (Abdication) का योग बनता है।

हेतु – निज द्वारा राज्यत्याग को (Abdication) कहते है। निज का प्रतिनिधि कुण्डली में जहाँ लग्नेश है वहाँ तृतीयेश तथा एकाद-शेश भी है। अत इनमें से एक अथवा एक से अधिक पापी ग्रह, शनि सूर्य, राहु अथवा इन से अधिष्ठित राशियों के स्वामी होंगे तो जो पृथक्ता, त्याग, सन्यास उन की युति दृष्टि आदि द्वारा होगा उस में व्यक्ति का स्वतन्त्र कर्म (Self mitiative or Deleberate action) सिम्मलित होगा।

उदाहरण-यह ड्यूक आफ विडसर की विख्यात कुण्डली है।

कु० स० ७५

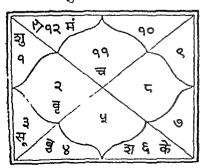

इस महान् व्यक्ति ने अपने प्रम विवाह की स्वतन्त्रता को बनाए रखने के लिये जानबूझ कर ब्रिटेन के राज्य पर लात मार दी थी। देखिये-राज्य-द्योतक तीनो के तीनो अग, दशम भाव, दशम भाव का स्वामी तथा दशम भाव का कारक अर्थात् सूर्य, शनि की पूर्ण दृष्टि प्रभाव में है और शिन तो पृथक्ताजनक ग्रह है ही। अब देखिये शिन के अधिपत्य की ओर, शिन न केवल लग्न का स्वामी है बित्क चन्द्र लग्न का भी स्वामी है। अतः निज (Self) का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर रहा है। अतः शिन द्वारा जो राज्य का त्याग फली-भूत हुआ वह निज द्वारा हुआ अर्थात् जानवूझ कर और सोच समझ कर किया गया।

"देवकेरल ग्रन्थ के पृष्ठ १२ पर ग्रन्थकर्ता वृषभ लग्न के सबन्ध में कहते हैं।

शास्त्रोक्ति—लाभे शनियुते सूर्ये अबलांशस्य जातके । संपद्दाये पितारिष्ट देशस्यागं विनिर्दिशेत् ॥

अर्थात् ग्यारहवे स्थान मे मीन राशि मे सूर्य तथा शनि स्थित हों तो जन्म से द्वितीय दशा में अवलाश में उत्पन्न वालक के पिता को शारीरिक कष्ट होता है और · · इस योग का फल देश त्याग भी कहना चाहिये। भाव यह है कि चतुर्थेश अपने स्थान से अष्टम में पड़कर शनि के त्यागात्मक प्रभाव में है अत उसे चतुर्थ (जन्म भूमि) का त्याग करना पड़ेगा। श्लोक से सिद्धान्त यह लेना है कि शनि पृथक्कारी है।

#### : ४८ :

# रुचक योग

परिभाषा—जब मङ्गल अपनी उच्च राशि मे अथवा अपने क्षेत्र मे होकर लग्न से केन्द्र मे स्थित होता है तो "रुचक" नाम का योग वनता है। यह भी पञ्चमहा पुरुष योग का एक अग है।

फल—इस योग में उत्पन्न हुए मनुप्य को बल की प्राप्ति सेना आदि की प्राप्ति रुधिर का बल, साहस, शूरवीरता, ऋूरस वभाव, धन आदि की प्राप्ति होती है।

हेतु - मगल जब केन्द्र मे भी होगा और उच्चता आदि मे भी तो स्पष्ट है कि बहुत बलवान् होगा। और पुन जब केन्द्र मे स्थित होगा तो जहाँ अत्यधिक बलवान् हो जावेगा वहाँ लग्न से केन्द्र मे होने के कारण लग्न को अपने उपर्यु क्त गुण-दोष भी देगा। शास्त्रोक्ति —

दीर्घायु स्वच्छकान्ति बंहुरुधिरबल, साहसी चाप्तसिद्धि चारुभ्र नीलकेश समकरचरणो मन्द्रवित् चारुकीति। रक्तश्यामोऽतिशूरो रिपुबलमथन कम्बुकण्ठो महौजा, कर्रो भक्तो नराणां द्विजगुरुविनत क्षामजानुरू जङ्घः।। अर्थ—रुवक योग मे उत्पन्त होने वाला, मनुष्य दीर्घायु वाला, स्वच्छ कान्ति से युक्त, बहुत रुधिर बल से युक्त, साहस वाला, सुन्दर हाथ पाँव वाला, मन्द्र जानने वाला, अच्छे यश से युक्त, कालिमा लिए हुआ लाल रग वाला, बहुत शूरवीर रिपुओं का नाश करने वाला, सिंह की सी गरदन वाला, महान् ओज से युक्त, करूर जनो की सेवा करने वाला, देवताओ तथा ब्राह्मणो का भक्त, श्रारीर के मध्य से कृश, अच्छी उरु तथा जङ्घाओं वाला होता है।

(11) जात श्रीरुचने बलान्वितवपु श्रीनीर्तिशीलान्वित, शास्त्री मन्त्रजपाधिचारकुशलो राजाथवा तत्सम ॥ लावण्यारुणाकान्तिः कोमल तनु स्त्यागी जितारिर्धनी, सप्तत्य ब्दिमतायुष सहा सुखी सेना तुरंगाधिप ॥ (जा० पारिजात ७-६०)

अर्थात् रुचक योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य बलवान् शरीर वाला, धन, यश तथा शिवत से युवत, शास्त्रज्ञ, मन्त्र शास्त्र के जानने वाला, राजा अथवा उसके बराबर, लावण्य तथा लाल कान्ति युवत कोमल शरीर वाला त्यागी, शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाला, धनी, सत्तार वर्ष तक सुख पूर्वक जीने वाला सेना तथा हाथी घोडे की स्वारी से युक्त होता है।

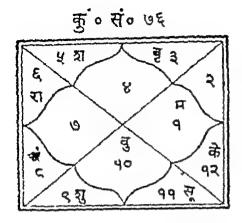

यह कुण्डली जर्मन कैसर की है। यहाँ मञ्जल प्रमुख दशम केन्द्र में निज राशि मेष में स्थित होकर रुचक नाम का महा पुरुष योग बना रहा है।

#### : 38:

## लग्नपोत्तथ रोग योग

परिभाषा—निर्वल अथवा नीच लग्नेश, लग्नस्थ जिस राशि का स्वामी हो, वह राशि काल पुरुष के जिस अग की अभिव्यक्ति करती हो उसमें कष्ट अथवा रोग होता है तथा जिस भाव में ऐसा लग्नेश स्थित हो उसमें भी कष्ट अथवा रोग होता है।

फल हेतु — प्रत्येक राशि मनुष्य के किसी न किसी अंग का प्रति-निधित्व करती है जैसे मेप सिर, वृषभ मुख, मिथुन गला, वाजू, कर्क छाती, सिंह पेट, कन्या ,अन्ति इयाँ, तुला लिङ्ग स्थान, वृष्टिचक अण्ड-कोप, धनु नितम्ब, मकर जानु, कुम्भ जघा का निचला भाग, मीन पाँव। मेप कही भी पीड़ित हो थोड़ी बहुत सिर को कष्ट पहुँचायेगी, वृपभ कही भी पीड़ित हो मुख में कष्ट देगी इत्यादि परन्तु मेप यदि । लग्न में स्थित हो तो मंगल सिर का विशेष प्रतिनिधित्व करेगा। इसी प्रकार वृपभ यदि लग्न में स्थित हो तो स्थत हो तो शुक्र मुख का विशेष प्रति-। निधित्व करेगा इत्यादि। अत. लग्नेश शुक्र पर यदि पाप प्रभाव हो तो मुख में रोग का होना निश्चित समझा जायेगा। इसी प्रकार मिथुन लग्नेश जब पीड़ित निर्वल हो तो साँस की नाली में, लग्नेश चन्द्र एना हो तो छाती में, लग्नेश सुर्य हो तो पेट में, कन्या लग्नेश वृध यदि ऐसा हो तो अन्ति अपे में, तुला लग्नेश शुक्र मूत्रेन्द्रिय में, वृश्चिक लग्नेश मगल ऐसा हो तो अण्डकोषों में, धनु लग्नेश ऐसा हो तो नितम्बों में मकर लग्नेश ऐसा हो तो जानु में, कुम्भ लग्नेश यदि ऐसा हो तो टाँग के निचले भाग में और यदि मीन लग्नेश गुरु इस प्रकार निबंल नीच हो तो पाँव में कष्ट अथवा रोग होता है। शास्त्रोक्ति —

शशिनि विलग्ने कर्किणि कुजार्कदृष्टेऽथवा कुब्ज । मीनोदये च दृष्टे कुजार्कि शशिभा पुमान् भवति पगु।। (सारावली ८-५१)

अर्थात् चन्द्र यदि कर्क राशि का लग्न मे स्थित हो और मंगल तथा शनि से हृष्ट हो तो मनुष्य कुबडा हो जाता है और यदि मीन राशि लग्न मे हो और मंगल तथा शनि से हृष्ट हो तो लगडा हो जाता है। कर्क राशि तशा इसका स्वामी चन्द्र दोनो का लग्न से सम्बन्ध होने के कारण दोनों छाती का प्रतिनिधित्व करते है। अत उन पर शनि तथा मगल की हृष्ट छाती को यदि टेढा करके कुबडा बना दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मीन लग्न पर जब दो पाप प्रभाव पड़ेगे तो मीन राशि प्रदिष्ट अग अर्थात् पाँव में कष्ट आ ही जायेगा।

कु० स० ७७



उदाहरण — यह व्यक्ति ३३ वर्षं की आयु मे समुद्री जहाज मे काम करते हुए जहाज के झडे (Mast) पर से गिर पड़ा । फलस्वरूप इसकी छाती तथा हाथ की बहुत सी हड्डियाँ टूट गईं। परन्तु जीवन बच गया। यहाँ सूर्य लग्नेश होकर 'हड्डी' (Bones)

का प्रतिनिधित्व कर रहा है और केंतु से चतुर्थं होने क कारण उससे

बहुत प्रभावित हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य दिक्बल से शून्य पड़ा है। सूर्य के एक ओर चोट देने वाला लग्नाधिपति (छठे से छठे का स्वामी) बुध है और दूसरी ओर क्षति कारक मंगल। इन सब कारणों से सूर्य ने लग्नाधिपति होने के कारण हड्डी में हानि पहुँ चायी और पेट आदि सिंह राशि प्रदिष्ट अग में हानि पहुँ चाई।

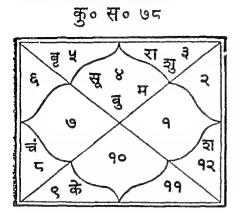

उदाहरण—इस व्यक्ति को १३ वर्ष की आयु मे जलोदर रोग हुआ। कारण यह है कि लग्नेश नीच होकर पञ्चम भाव में पड़ा है अतः पञ्चम भाव पेट मे जल सम्बन्धी (चन्द्र जलीय ग्रह होने के कारण) रोग हुआ।

### ः ४० ः लग्न योग

परिभाषा—लग्न में तीन शुभ ग्रह स्थित हो तो राजा बनाते है और यदि तीन पापी ग्रह हों तो समस्त लोक मे अपमानित; रोग, भय तथा शोक से पीड़ित; पेटू; दरिद्री; बनाते है।

हेतु—लग्न का सबन्ध, चूँकि, राज्य, धन, शरीर, स्वास्थ्य, मान, से है। अतः तीन शुभ ग्रहों की लग्न में स्थिति इन सब गुणों की वृद्धि करेगी। इसके विपरीत लग्न में तीन पापी ग्रहों की स्थिति इन सब बातों का नाश कर देगी।

श्चास्त्रोक्ति (१)—लग्ने त्रयो विगतशोकविवर्धितानां, कुर्वन्ति जन्म शुभदाः पृथिवीपतीनाम् । पापास्तु रोगभयशोकपरिप्लुतानां, बह्वाशिनां सकललोकतिरस्कृतानाम् ॥ (सारावली ३४-१२) अर्थात्—लग्न मे यदि तीन शुभ ग्रह स्थित हों तो शोकरहित मुसमृद्ध राजा को जन्म देते हैं और यदि लग्न मे तीन पापी ग्रह स्थित हो तो रोग, भय, शोक से परिपूर्ण, बहुभक्षक तथा सारे लोगो से अपमानित दरिद्री मनुष्यों को जन्म देते है।

(२) लग्नस्यादिममध्यमान्तिमयुतो लग्नाधिनाथ. क्रमात्, कुर्यात् दण्डपति च मण्डलपति ग्रामाधिपं तिन्छशुम्। शुक्रार्येन्दुजवीक्षितश्च सहितश्चेत्सौम्यवर्गस्थित, स्वोच्चे वाऽखिलभूमिपालममुं भूपालवद्यं वरम्।। (उत्तरकालामृत, ४-७)

अर्थात्—यदि लग्न का स्वामी लग्न मे स्थित हो और लग्न के आदि, मध्यम अथवा अन्तिम भाग मे स्थित हो तो मनुष्य को क्रमशः

(क) न्यायाधीश (ख) लोगों मे मुख्य (ग) ग्राम का स्वामी बनाता है और यदि शुक्र, गुरु, बुध से युक्त अथवा हुष्ट हो अथवा अपनी उच्च राशि अथवा शुभ वर्ग मे हो तो मनुष्य को राजाधिराज

·बना देता है।

कु ० स० ७६



उदाहरण—यह कुण्डली महा-महाअध्यापक प॰ नारायण जी व्यास की है। यहाँ लग्न मे तीन शुभ ग्रह शुक्र, बुध, तथा गुरु विद्यमान हैं। अत. लग्न-योग की सृष्टि हुई। यह लग्न पर पाप मध्यत्व के कारण योग का उत्तम फल नहीं कहा जा सकता।

: ५१:

## लक्ष्मी योग (क)

परिभाषा--- नवम भाव का स्वामी अपनी उच्च राशि का, अपनी

मूल तिकोण राशि का अथवा अपने क्षेत्र, का होकर लग्न से केन्द्र में स्थित हो और लग्नाधिपति बलवान् हो तो 'लक्ष्मी' योग होता है।

फल—इस योग मे उत्पन्न मनुष्य बहुत [गुणी बहुत देशों का स्वामी, विद्या, कीर्ति तथा सुन्दरता से युक्त, यशस्वी, राजाओं से पूज्य राजा होता है।

शास्त्रोक्ति—केन्द्रे मूलिद्धकोणस्थे भाग्येशे परमोच्चगे।

लग्नाधिपे बलाढ्ये च लक्ष्मी योग ईरितः ।। गुणाभिरामो बहुदेशनाथो विद्यामहाकीर्तिरनंगरूपः । दिगन्तविश्रान्तनृपालवन्द्यो, राजाधिराजो बहुदारपुद्रः ।।

(जा० पारि०; ७-१५२-१५३)

हेतु—भाग्याधिपति को उक्त प्रकार से बलवान् होना भाग्यं की वृद्धि करेगा ही। ऐसे प्रबल भाग्याधिपति का केन्द्र में स्थित होना भाग्य का सबन्ध लग्न (Self) से स्थापित कर देता है।

उदाहरण—यह कुण्डली अलैंक्ज़ेन्डर सम्राट् की है। यहाँ नवम भाव का स्वामी शनि प्रमुख दशम केन्द्र में स्वक्षेत्र में स्थित है। और लग्नाधिपति शुक्र एक शुभ स्थान (द्वितीय) में मित्र राशि का स्थित है। अतः बलवान् है। इस प्रकार यह लक्ष्मी योग बना।

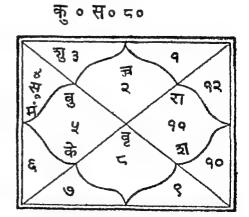

# : 42:

# लक्ष्मी योग (ख)

परिभाषा—यदि नवम भाव का स्वामी तथा शुक्र अपनी उच्च अथवा स्वराशि में स्थित होकर केन्द्र अथवा विकोण में स्थित हो तो ''लक्ष्मी'' योग होता है ।

फल—इस योग मे मनुष्य धार्मिक, सुशील स्त्री वाला, रोगरिहत धनवान्, तेजस्वी, अपने जनो की रक्षा करने वाला, मान आदि सामग्री से युक्त, दानी, राजासा, होता है।

हेतु — नवमाधिपति का स्वराशि स्थिति तथा केन्द्र आदि स्थिति द्वारा बलवान् होना और पुन शुभ युक्त होना भाग्य की अत्यधिक वृद्धि करेगा ऐसा युक्ति सम्मत है। भाग्य के साथ शुक्र का सबन्ध होने से सुन्दर स्त्री का योग और स्वय भाग्य के सुन्दर होने से नवम भाव सबन्धी बातों की प्राप्ति अर्थात् राज्य अथवा राज्यकृपा की उपलब्धि। पुन यह बात भी है कि दो बहुत बली तथा शुभ ग्रह लग्न से केन्द्र मे होकर लग्न को भी बलवान् कर देगे जिससे धन राज्य आदि की प्राप्ति निश्चित हो जायेगी।

शास्त्रोक्ति—स्वर्क्षोच्चे युदि कोणकटण्कयुतौ भाग्येशशुक्रावुभौ, लक्ष्म्याल्योऽय तथाविधे हिमकरे गौरीति जीवेक्षिते।।

(फलदोपिका६-२१)

अर्थात् भाग्येश तथा शुक्र यदि केन्द्र अथवा कोण मे अपनी राशि अथवा अपनी उच्चराशि मे स्थित हो तो ''लक्ष्मी'' नाम का योग बनता है।

(॥) निर्त्य मंगलशीलया विनतया क्रीडित अरोगी धनी, तेजस्वी स्वजनान् सुरक्षित महालक्ष्मीप्रसादालय , गोष्ठान्दोलिकया प्रयाति तुरगस्तम्बेरमध्यासितो, लोकानन्दकरो महीपितवरो दाता च लक्ष्मीभव ॥ (फ॰ दी॰ ६-२४)

अर्थात् नित्य मगल मयी सुशीला स्त्री से कीडा करने वाला,रोग रिहत, धनी, तेजस्वी, निज जनो की रक्षा करने वाला, घर मे महान् धन की प्राप्ति, गोष्ठ वाहन आदि से युक्त, लोगो को आनन्दकारी, राजा तथा दाता ऐसा मनुष्य इस योग मे उत्पन्न होता है। उदाहरण—यह महात्मा गाँधी की कुण्डली है। यहा नवमाधिपति बुध तथा शुक्र लग्न मे एकतित है और शुक्र स्वक्षेत्री है। लग्नाधिपति शुक्र गुरु से दृष्ट होने से बलवान् अत. "लक्ष्मी योग" बना। कु० सँ० ५१

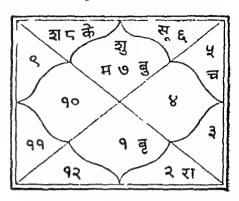

### ः ४३ : लाटरी से धनप्राप्ति योग

कुण्डली मे पंचम भाव "सट्टे" तथा "लाटरी" का स्थान है। पचम भाव में एक तो बात यह है कि यह भाव नवम भाव से नवम होने के कारण नवमवत् ही विचार किये जाने योग्य है। दूसरे शब्दों में "भाग्य" का द्योतक भी पचम भाव है और "भाग्य" शब्द का प्रयोग हम प्राय. उन स्थितियों में करते हैं जबिक हमें पुरुषार्थ के परिणामों पर बहुत कम विश्वास होता है और देव योग से, प्रभु कृपा से, अचानक, आशातीत रूप से, अधिकारी न होते हुए जब हमको कोई वस्तु, धन अथवा पदवी मिलती है। दूसरे 'लाटरी' का धन प्राय सारे का सारा जनता से इक्ट्रा किया होता है अत उसे "जनता" का धन कहना उपयुक्त है और उधर कुण्डली में भी जनता का स्थान चतुर्थ होने से जनता का धन कुण्डली में चतुर्थ से द्वितीय अर्थात् पचम बनेगा।

एक और बात जो 'लाटरी' के सम्बन्ध मे हम को स्मरण रखनी चाहिये वह यह है कि लाटरी मे जब कोई इनाम किसी को प्राप्त होता है तो वह प्राय उसकी आशा नहीं कर रहा होता। इनाम का प्राप्त होना उसके लिए एक अचानक (Unexpected) घटना होती है और अचानक घटनाओं के लिये राहु तथा केतु छाया ग्रह विख्यात ही है। अत. यदि राहु अथवा केतु का योग पंचम (अथवा

नवम अथवा धन अथवा लाभ भाव) से हो जाये तो पचमेश अचानक धन देने के ज्यादा योग्य बन जायेगा और ऐसी स्थिति मे यदि पच-मेश बलवान् हो कर केन्द्रादि मे शुभ प्रभाव में हो तो लाटरी के धन का योग बनायेगा । बुध के सबन्ध में भी कहा है कि यह ग्रह सद्य -प्रतापी है अर्थात् शोघ्र ही अपना प्रताप दिखलाता है। बुध के इस "सद्य प्रतापी" होने के गुण के कारण हम यह भी कह सकते हैं कि यदि बुध पचमेश आदि बनता हो और पचम आदि स्थानो मे राहु अथवा केतु की स्थिति हो तो "लाटरी" मिलने की शतीं की और अधिक पूर्ति ज्योतिष की दृष्टि मे होती है और फिर यदि बुध आदि पचमेश आदि छाया ग्रहो से अधिष्ठित राशियो के स्वामी होकर लग्न के लिये भी शुभ अथवा योगकारक हो तो सोने पर सुहागा है। फिर तो लाभ की माला भी बढ जाती है और यदि योगकारक उपर्युक्त प्रकार का पचमेश आदि दो अथवा तीन लग्नो से शुभ अथवा योगकारक बन जाये तो क्या कहना, लाटरी के धन की सख्या कई गुना अधिक हो जायेगी। अत. लाटरी का योग इस प्रकार है -- "जब कोई ग्रह अधिकतर लग्नो का मिल्र होता हुआ पमचस्य अथवा अन्य धनप्रद भावस्थ राहु अथवा केतु-अधि विठत राणि का स्वामी हो और बलवान् हो तो लांटरी के धन से लाभ देता है। विशेषतया यदि बुध ऐसा ग्रह बनता हो।"

: ५४ :

#### वर्गोत्तम योग

परिभाषा—लग्न नवांश का स्वामी उत्तम गण मे हो और अथवा चन्द्राधिष्ठित नवांशपित भी उत्तम गण मे हो और वह नवांशपित चन्द्र को छोडकर चार ग्रहो द्वारा दृष्ट हो तो वर्गोत्तम योग बनता है।

फल — इस योग में जन्म लेने वाला यदि अधम कुल मे भी उत्पन्न हो तो भी राज्य को प्राप्त करता है।

हेतु—लग्न अथवा चन्द्र नवांशपित का वही फल है जो लग्नेश अथवा चन्द्राधिष्ठित राशि के स्वामी का है। अतः यह दोनो नवाशपित यदि उत्तम वर्गों में स्थित होगे तो स्पष्ट है कि लग्न तथा चन्द्र को बहुत बल मिलेगा। और फिर लग्न अथवा चन्द्र का चार ग्रहो द्वारा दृष्ट होना अपने मे लग्न अथवा चन्द्र को बलवान् बनाने की क्षमता रखता है। इस प्रकार लग्नो के अत्यन्त बल के फलस्व-रूप राज्य की प्राप्ति होगी।

#### 

### व्यभिचार-योग

परिभाषा—पुरुष की कुण्डली में राहु से आकान्त स्त्री ग्रह चतु-र्थेश और स्त्री की कुण्डली में राहु आकान्त पुरुष ग्रह चतुर्थेश जब सप्तम भाव तथा सप्तमेश से युति दृष्टि द्वारा सवन्ध स्थापित करता है तो पुरुष अथवा स्त्री व्यभिचारी हो जाता है।

हेतु—व्यभिचार क्या है? जब कोई व्यक्ति अपनी विवाहिता स्ती को अथवा कोई स्त्री अपने परिणीता पित को त्याग कर अन्य स्त्री से अथवा अन्य पुरुष से मैंथुन सम्बन्ध स्थापित करता है तो इस कार्य का नाम "व्यभिचार" है। आम जनता अथवा सर्वसाधारण (Masses) का भाव शास्त्रों ने चतुर्थ निश्चित किया है। "ज्योतिष तत्व" मे श्री च ऋघर जोषी लिखते हैं कि सुखेश जब सप्तम भाव में होता है तो मनुष्य "प्रभूत विनता" अर्थात् बहुत स्त्रियों वाला होता है। चाहे यह योग सर्वथा सत्य न भी हो इतना अवश्य है कि व्यक्ति के मैथुन का व्यापार चतुर्थ से अर्थात् सर्व साधारण अन्य स्त्रियों से होने लगेगा विशेषतया उस अवस्था में जबिक चतुर्थेश एक स्त्री ग्रह हो और राहु के किसी न किसी प्रभाव में भी हो। चतुर्थेश पर राहु का प्रभाव जनता की स्त्री को अथवा जनता में से स्त्री को अन्यता (Foreignness देता है क्योंकि राहु "जात्यन्तर" ग्रह है। इसी प्रकार जब स्त्री की कुण्डली मे चतुर्थेश पुरुष ग्रह होगा और वह राहु के प्रभाव को लेकर काम कर रहा होगा तो वह "अन्य' पुरुष का पूर्ण प्रति-निधित्व करेगा।

यदि पुरुष की कुण्डली मे उपर्युक्त राहु-आक्रान्त चतुर्थेश ग्रह का सप्तम भाव, उसके स्वामी तथा उसके कारक अर्थात् शुभ सभी से पूर्ण सबन्ध हो तो वह व्यक्ति उस अन्य स्त्री से पहली स्त्री के रहते हुए विवाह कर लेगा।

शास्त्रोक्ति—सुखेशे राहुसयुक्ते दशाया राजविग्रहम् । स्थानच्युतिप्रवासादिक्लेश प्राप्नोति भूरिश ॥ (देवकेरल पृष्ठ १६४)

सुखेश अर्थात् चतुर्थं भाव का स्वामी राहु से युक्त हो तो राहु अपनी दशा अन्तदर्शी मे राजविग्रह (जनता का राज्य से विद्रोह), स्थान से हट जाना, प्रवास आदि से मनुष्य बहुत क्लेश उठाता है। भाव यह कि चतुर्थं स्थान साधारण "जनता" का भी है।

#### : ५६:

### वसुमत योग

परिभाषा—सारे के सारे नैसर्गिक शुभ ग्रह चन्द्र, बुध, गुरु, शुक्र यदि लग्न अथवा चन्द्र लग्न से उपचय स्थान मे स्थित हो तो "वसु-मत" योग होता है।

फल—इस योग मे उत्पन्न होने वाले को बहुत द्रव्यो की प्राप्ति होती है।

हेतु—जहाँ तक द्रव्यों की प्रचुर मात्रा मे प्राप्ति का प्रश्न है "उपचय" शब्द का अर्थ ही इसका समाधान कर रहा है। उपचय का अर्थ है खूब इकट्ठा करना। जब चार चार ग्रह प्राप्ति की ओर ले जाये तो प्रचुर मात्रा मे द्रव्यों की प्राप्ति युक्तियुक्त है।

शास्त्रोक्ति—"चन्द्राद् वा वसुमान् तयोपवयगै र्लग्नात् समस्तै शुभैः । तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमित द्रव्याणि + अनल्पानि अपि ॥ (फ॰ दी॰ ६—१६,२०)

: 40:

## वासरपति योग

परिभाषा—यदि किसी मनुष्य का जन्म शुभ दिन में अर्थात् सोमवार, बुधवार, वृहस्पति अथवा शुक्रवार हुआ हो और चन्द्र, बुध गुरु अथवा शुक्र (जैसा जन्म हो) सूर्य के साथ स्थित हो तो वासरपति योग बनता है।

फल—इस योग मे उत्पन्न मनुष्य नाना प्रकार के पदार्थ तथा सुखो को प्राप्त होता है।

हेतु—सूर्य का किसी शुभ ग्रह से युक्त होना अपने आप मे शुभ फलदायक है क्यों कि सूर्य लग्नवत् है। पुनः जब सूर्य के साथ रहने वाला शुभ ग्रह उस शुभ वार का भी स्वामी होगा जिस वार मे कि जन्म हुआ है तो शुभ वार की शुभता भी सूर्य को अर्थात् सूर्यलग्न को प्राप्त होगी जिसके फलस्वरूप नाना प्रकार की सुख-सुविधाओं तथा द्रव्यों की प्राप्त सुसगत होगी। (देखिये नियम सख्या १२)

शास्त्रोक्ति (i)—''जन्मेऽर्के शुभवासरेण सहिते नानार्थसौर्ख्यं वदेत् ''। (देवकेरल श्लोक ३०२९ पृष्ठ ३०२)

कुण्डली में सूर्य यदि शुभवार पति के सहित हो तो नाना प्रकार के अर्थो तथा सुखों की प्राप्ति मनुष्य को कहनी चाहिये।

(ii) वाराधीशे तुलारूढ़े स्त्रीलोलसुरतप्रिय ।

अर्थात् जिस वार में जन्म हो उसका स्वामी यदि तुला राशि में हो तो स्त्रियों मे आसक्त (Sex Ridden) होता है। भाव यह कि वार का मनुष्य की प्रकृति तथा जीवन पर गहरां प्रभाव पड़ता है।

#### : 55:

#### विपरीत राजयोग

परिभाषा—जब छठे, आठवे तथा बारहवे अनिष्ट घरो के स्वामी, आठवे, बारहवे, छठे मे हो अथवा इन भावो मे अपनी राशि मे स्थित हो और ये ग्रह केवल परस्पर ही युक्त अथवा दृष्ट हो, दूसरे शुभ घरों के स्वामियों की युति अथवा दृष्ट उन पर न हो तो, विपरीत राज योग बनता है।

फल - राजयोग की प्राप्ति अर्थात् धन, यश, पदवी, राज्य आदि की प्राप्ति।

हेतु — शुभ फल प्राप्ति के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि शुभ घरों जैसे द्वितीय, चतुर्थ, पचम, सप्तम, नवम, दशम, एकादश आदि के स्वामी बली हो दूसरा यह कि अशुभ घरों तृतीय, षष्ठ, अष्टम, द्वादश घरों के स्वामी निर्बल हो। दूसरा तरीका चूँ कि पहले के विपरीत है और दुर्लभ है अत इसको विपरीत राजयोग के नाम से पुकारा है।

शास्त्रोक्ति—रन्ध्रेशो व्ययषष्ठगो, रिषुपतौ रन्ध्रे व्यये वा स्थिते। रि फेशोपि तथंव रन्ध्ररिपुभे यस्यास्ति तस्मिन्वदेत्, अन्योन्यक्षंगता निरीक्षणयुताश्चन्येर युक्तेक्षिता, जातो सौ नृपतिः प्रशस्तविभवो राजाधिराजेश्वर ॥ (उत्तरकालमृत खण्ड ४ श्लोक २२)

उदाहरण—यह कुण्डली एक करोडपित सज्जन की हैं। यहा बुध दो अनिष्ट स्थानो तृतीय तथा द्वादश का स्वामी है और वह तृतीय भाव से अनिष्ट स्थान अर्थात् तृतीय मे और द्वादश से भी अनिष्ट अर्थात् षष्ठ स्थान मे है। अत दोनो भावो तृतीय तथा द्वादश को हानि पहु चा रहा है और स्वय भी हानि उठा रहा है। पुन वह बुध शबु राशि मे स्थित है तथा सूर्य के साथ अस्त है। पुनः इस बुध पर शनि की पाप दृष्टि है। यही हाल षष्ठाधिपति गुरु का है जो कि षष्ठ से द्वादश होकर सूर्य से अस्त और पापी शनि से दृष्ट है। इस प्रकार तीन अनिष्ट भोवों तृतीय,षष्ठ तथा द्वादश के स्वामी गुरु तथा बुध पापयुक्त-पापद्दष्ट हैं बल्क दोनों पर राहु की भी दृष्टि है और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नही। इस कारण से तृतीय का अभाव, षष्ठ का ऋण तथा द्वादश की 'हानि' सब का नाश हो चुका है जिसके फल स्वरूप अत्युत्तम धन सम्पत्ति प्राप्ति का ''विपरीत राजयोग'' बन रहा है।



#### : 3x : विवाह के अभाव का योग

परिभाषा—जब सप्तम भाव, सप्तमेश तथा शुक्र तीनों, पीडित तथा निर्बल हों और इनमें किसी पर भी कोई शुभ युति अथवा दृष्टि न हो तो मनुष्य को पत्नी की प्राप्ति नही होती।

हेत् - स्पष्ट है कि विवाह के तीनों अग (Factors) निर्वल होने से विवाह न होगा।

उदाहरण-यह एक व्यक्ति की कुण्डली है जिसने विवाह नहीं किया। यहाँ सप्तम भाव मे केतु का पाप प्रभाव विद्यमान है और उस भाव पर युति अथवा दृष्टि द्वारा कोई शुभ प्रभाव नही पड़ रहा। सप्तमाधिपति स्वय सप्तम कारक है अर्थात् शुक्र है और यह अपने पूर्ण प्रतिनिधित्व को लेकर शनि और मगल दो पापी ग्रहो से योग कर रहा है और तीसरे पापी एव शत्नु ग्रह सूर्य की राशि मे बैठा है और चौथे पापी केतु द्वारा जो इससे दशम है प्रभावित है और पुन शुक्र पर कोई शुभ प्रभाव नही। अतः विवाह की क्या

गुजाइश हो सकती हैं। ध्यान रहे कि शुक्र चन्द्रलग्न से भी सप्तमेश होकर पीडित है।

अर्थात् भाव (यहाँ सप्तम) भावेश (यहाँ शुक्र) और भाव के कारक (यहा पुन शुक्र) द्वारा ज्योतिष सबन्धी समस्या का समाधान करना चाहिये।

शास्त्रोक्कि-भावात् भाव पतेश्च कारकवशात् तत् तत् फलं योजयेत्

### ६० विज्ञान योग

परिभाषा – जब अष्टमेश तथा तृतीयेश एकवित हो और बल-वान् हो तो विज्ञान योग बनता है।

फल — इस योग मे जन्म लेने वाला मनुष्य विज्ञान (Science) जानने वाला, अनुसन्धान मे रुचि रखने वाला, आविष्कारक (Inventor) तथा खोजी (Discoverer) होता है।

हेतु—अष्टम "गभीर खोज" का स्थान है और भावात् भावम् के सिद्धान्तानुसार तृतीय भी भारी खोज आदि का स्थान हुआ। दोनों भावों के स्वामियों का परस्पर योग खोज अनुसन्धान आविष्कार का द्योतक है। विशेषतया जबकि दोनों पर शुभ प्रभाव भी हो।

उदाहरण-यह कुण्डली जगत् विख्यात वैज्ञानिक आइन्स्टाइन की

कु॰ स॰ ५४

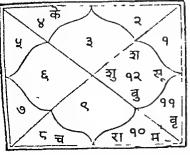

है जिस ने "सापेक्षवाद" (Theory of relativity) को ससार के सामने रखा और जिसने सिद्ध किया कि मादा को शक्ति मे परिवर्तित किया जा सकता है। यहाँ शनि अष्टमेश है और सूर्य तृतीयेश दोनो प्रमुख दशम केन्द्र मे बलवान् होकर बल्कि दो नैसर्गिक शूभ

ग्रहों बुध तथा शुक्र के साथ होकर, स्थित है। अत्. क्रुल्ब योग की सृष्टि कर रहे है।

: ६१:

# विदेशयाता योग

परिभाषा - जब अष्टम भाव तथा उसके स्वामी पर पापी प्रभाव की अधिकता होती है तो विदेश जाने का योग बनता है।

फल-इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विदेश यात्रा करता है चाहे याता का उद्देश्य कुछ भी हो।

हेत् - अष्टम स्थान विदेश (overseas) का है इस स्थान पर पाप प्रभाव से विदेश जाने का योग बनता है। यह पुरातन योग है इस मे जान पर भी बनती थी और कुछ हद तक आज भी जान (अष्टम) को खतरा रहता है।

शास्त्रोक्ति—अष्टं गतस्य भानोर्दशा क्षयं नयति सर्वगातं च । भ्रमयति देशात्देशं प्रमापयत्यपिच विक्लिष्टम् ॥ (सारावली; ४०-५६)

उदाहरण-यह एक व्यक्ति की कुण्डली है जिस ने कई बार विदेश याता की। यहां केतु की, सूर्य की, तथा शनि की पूर्ण हिष्ट अष्टम भाव पर है । अष्टमाधिपति गुरु अप्रिय स्थान मे, शत्रु राशि में मगल दृष्ट होकर पाप प्रभाव मे है। अत विदेशयात्रायोग की उत्पत्ति हो रही है।

मं ४ के ¥ 2 92

कु० स० ५५

उदाहरण २—यह कुण्डली एक सज्जन की हैं जोकि ऊँचा शिक्षा

कु० स० ६६



प्राप्त करने के लिये इज्जलैंड गये थे। यहां अष्टम भाव पर तथा अष्टमेश दोनों पर दो पाप प्रभाव मगल तथा शनि के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। अष्ट-मेश का द्वितीय स्थान मे द्वितीयेश के साथ बैठना बता रहा है कि विद्या (द्वितीय) विदेश (अष्टम) द्वारा भी सिद्ध होगी।

: ६२:

### वेशिवोशि योग

परिमाषा—सूर्य से दितीय स्थान मे ग्रह हो तो "वेशि" और दादश मे हो तो वासि अथवा वोशि और यदि इन दोनों मे ग्रह हो तो उभयचरी योग होता है।

फल—वेशि आदि स्थानो मे शुभ बलवान् ग्रह की स्थिति से धनादि की प्राप्ति होती है।

हेतु—दितीय दादश स्थिति से लग्न को अर्थात् बीच मे स्थित भाव को लाभ पहुँचता है। यहा सूर्य को लाभ पहुँचेगा, सूर्य को लाभ पहुँचने का अर्थ हुआ लग्नो मे से एक लग्न का बली हो जाना। अतः लग्न प्रदिशत समस्त शुभ फल की प्राप्ति युक्तिसगत है।

शास्त्रोक्ति-व्ययधनयुतखेटं विसवेशिदिनेशात्,

उभयचरिकयोगश्चोभयस्थानसस्यै । निजगृहसुहृद्- उच्चस्थानयातेश्च जाता, बहुधनसुखयुक्ता राजतुल्या भवन्ति

(जा॰ पा॰ ७-१२१)

अर्थात् सूर्य से बारहवे ग्रह हो तो "वासी" दूसरे हो तो "वेशि" और दोनो मे हो तो "उभयचरी" योग होता है। वे ग्रह यदि स्वगृही

हों, मित्रराशिस्य हो अथवा उच्च हों तो व्यक्ति बहुत धन और सुख से युक्त राजा के तुल्य होता है।

सर सी॰ पी॰ की कुण्डली पर पुन देखिये, यहा सूर्य से द्वादश में शुक्र तथा द्वितीय में बुध है। दोनों शुभ है अत सूर्य को दोनों का शुभ फल प्राप्त हो रहा है और वेशि तथा वोशि दोनों योग बन रहे है। कु० सं० ५७

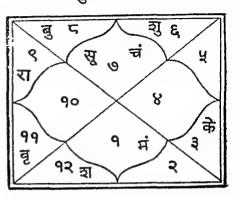

## ६३ पति-पत्नी वैमनस्य योग

परिभाषा — जब स्त्री की कुण्डली में शुक्र लग्नाधिपति होकर सप्तम भाव, सप्तमाधिपति तथा सप्तम कारक, तीनो, से अनिष्ट स्थान से स्थित हो तो पत्नी का पित के प्रति महान् वैमनस्य होता है जिसके फलस्वरूप पत्नी पित की जान तक लेने को तैयार रहती है।

हेतु—लग्नाधिपति निज (Self) को दर्शाता ही है। स्त्री की कुण्डली मे उसका लग्नेश स्त्री को दर्शायेगा परन्तु जब शुक्र स्वय किसी स्त्री का लग्नाधिपति होगा तो स्पष्ट है कि वह उस स्त्री का पक्ता प्रतिनिधि होगा इसलिये भी कि वह एक स्त्री ग्रह है और स्त्री का कारक भी है। ऐसा प्रतिनिधित्व प्राप्त शुक्र का सप्तम, सप्तमेश

तथा,गुरु से छठे आठवे आदि अनिष्ट अथवा शत्नुताद्योतक घरों में स्थित होना उसका उसके पति के प्रति विरोध प्रकट करेगा ही।

उदाहरण—यह एक महिला की कुण्डली है। इस महिला ने अपने पति को विष दे दिया था। यहाँ देखिये लग्नाधिपति स्वय "स्त्री कु० स० ५५

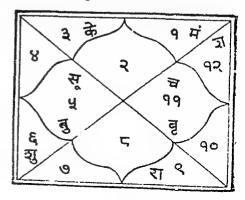

कारक" शुक्र है और नीच (Debased) होकर स्थित है मानोनीचता पर उद्यत है। यह शुक्र पित कारक गुरु से अष्टम मे, तथा सप्तमा-धिपित मगल से षष्ठ मे स्थित है। दोनो स्थान शत्नुता के द्योतक है। शुक्र सप्तम भाव से एकादशेश मे है शुक्र के लिये एकादश स्थिति अनिष्टकारी मानी गई है। अत तीनो अगो से शुक्र अनिष्ट भावों मे है अत पित को हानि पहुँचाने पर उतारु है।

पति पत्नी की कुण्डली मिलाते समय उपरोक्त स्थिति का विचार उपयोगी सिद्ध होगा।

शास्त्रोक्ति-

व्शेशशत्रोरिरोहभाजो,लग्नेशशत्रोरिपवाथ भुवतौ । शात्राभीयस्थानभायं तदास्य स्निग्धोपि शत्रुवमुपैति नूनम् ॥ (फलदीपिका २०-२८)

दशानाथ से षष्ठस्थान मे प्राप्त हुआ ग्रह तथा वह ग्रह जो लग्नेश का शत्नु है अपनी भिवत मे शत्नुभय, पदच्युति करवा देता है और ऐमी भिवत मे बड़े प्यारे भी दुश्मन बन जाते हैं। भाव यह कि शत्नु (षडण्टक) स्थिति सदा सर्वदा शत्नुत्व को उत्पन्न करती है।

#### ६४ विद्या-दिशा-ज्ञान योग

परिभाषा—द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर पडने वाला प्रभाव विद्या की दिशा का सूचक होता है।

'हेतु - जैसा कि हम "फिलित सूत्र" के पृष्ठ ६७ पर उल्लेख कर चुके हैं कि कृण्डली में "विद्या" का स्थान दूसरा है । कृण्डली का पचम स्थान चूँ कि बुद्धि का है वह विद्या ग्रहण करने की शक्तिकों तो अवश्य जतलाता है परन्तु विद्याकों दिशा, इसका प्रकार तो द्वितीय स्थान के ही देखा जायेगा। अत जिस प्रकार का प्रधान प्रभाव द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर हो मनुष्य उसी लाइन की विद्या ग्रहण करता है। जैसे सूर्य, राहु तथा शनि ये, डाक्टरी के ग्रह हैं।

यदि इन में से दो अथवा तीन ग्रहों का द्वितीय भाव तथा उसके स्वामी पर प्रभाव पड़ता हो तो डाक्टरी विद्या (Medical Line) कहनी चाहिये। गुरु, बुध तथा शुक्र ये कानून (Law) के ग्रह है। यदि इन मे से दो अथवा तीन का प्रभाव द्वितीय भाव तथा द्वितीयेश पर पड़ रहा हो तो मनुष्य कानून की शिक्षा बढ़कर बी. ए. एल. एल. बी. (B A L. L. B.) आदि की उपाधि प्राप्त करेगा। यदि इस स्थान पर शनि तथा मगल का प्रभाव हो तो मिलिटरी की अथवा पुलिस की नौकरी की शिक्षा प्राप्त करेगा। यदि द्वितीय, द्वितीयेश पर पापी अष्टमेश का प्रभाव हो और अष्टम, अष्टमेश भी पाप प्रभाव मे हो तो विदेश जाकर विद्या प्राप्त करेगा।

उदाहरण(१)—कानूनी विद्या के लिये निम्नलिखित कुण्डलियाँ देखिये। ये कुण्डलियाँ कानूनी ज्ञान की इिंट से अध्ययन की जा रही है। कानूनी प्रेक्टिस के दृष्टि कोण से नहीं। कोई व्यक्ति कानून की जानकारी रखता हुआ भी हो सकता

कुं । सं । दह

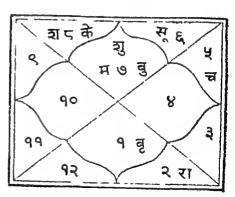

है कि वह कानून का काम न कर कोई और धन्धा करता हो। धन्धे का निर्णय तो लग्नों पर पड़े प्रभाव द्वारा निश्चित होगा। (देखिये हमारी पुस्तक "व्यवसाय का चुनाव")। ऊपर महात्मा गाँधी की कुण्डली में चूँ कि द्वितीयाधिपति मगल पर तीनों के तीनों कानूनी ग्रहों गुरु, शुक्र, बुध का प्रभाव है। अत. महात्माजी ने कानूनी शिक्षा प्राप्त की।

कु०स०६०



कु० स० ६१

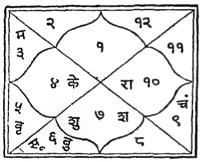

उदाहरण (२)—एक एडवोकेट महोदय की कुडली पृष्ठ १११ "व्यवसाय का चुनाव" से उद्धत करके लिखी जा रही है। इसमे शुक्र स्वय द्वितीयेश है और बुध से तथा शुक्र से प्रभावित है। और फिर गुरु की पूर्ण दृष्टि द्वितीय भाव पर है।

उदाहरण (३)—यह कुण्डली एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की है। (देखिये पृष्ठ ११४ "व्यवसाय का चुनाव") यहाँ शुक्र स्वयं द्वितीयेश है और इसके आस-पास एक ओर बुध का प्रभाव है और दूसरी ओर गुरु का (केन्द्रिय प्रभाव-दशम होने के कारण)

कुछ अन्य उदाहरण—कुछ डाक्टरो की कुण्डलियाँ भी उपस्थित की जा रही हैं।

कु०स० ६२



की ओर इशारा कर रहा है। चार लग्नो से द्वितीय भाव तथा

उदाहरण १ - यह कु डली मेडिकल कॉलेज आगरा के एक सर्जन की है। यहाँ द्वितीयाधिपति एक लग्न से नहीं, लग्नाधिपति चन्द्र लग्न तथा चन्द्र लग्निधपति से भी द्वितीयाधिपति है और वह है सूर्य और पुन द्वितीय भाव में बैठ कर डाक्टरी हितीयेश पर राहु की भी पूर्ण दृष्टि है। अत राहु तथा सूर्य के प्रभाव से शिक्षा डाक्टरी की निकली।

जदाहरण (२)—यहां द्वितीय भाव पर सर्य तथा राहु का प्रभाव है। और द्वितीयेश गुरु पर शनि तथा राहु-अधिष्ठित राशि के स्वामी मंगल की दृष्टि है। अतः शनि, राहु तथा सूर्य के द्वितीय तथा द्वितीयेश पर प्रभाव के कारण डाक्टरी की विद्या प्राप्त करने का योग बना।



शास्त्रोक्ति — इस सबन्ध मे फलादीपिकाकार लिखते हैं: —
''लग्नं होराकल्पदेहोदयाख्य,
रूपं शीर्ष वर्तमानं च जन्म।
वित्तं विद्यास्वान्नपानानि भुक्तिं,
दक्षाक्ष्यास्य पत्निका वाक् कुटुम्बम्।। (१-१०

अर्थात्—जहा प्रथम भाव के लग्न, होरा, कल्प, देह, उदय, रूप, शीर्ष, वर्तमान जन्म आदि नाम हैं वहाँ द्वितीय भाव के वित्ता, विद्या, स्व, अन्न, पान, भुवित, दक्षिण आंख, मुँह, पित्रका, वाक् कुटुम्ब ये नाम है। भाव यह है कि फलदीपिकार की सम्मित में विद्या का विचार द्वितीय भाव से करना चाहिये।

#### ६५ शकट योग

परिमाषा—चन्द्रमा तथा बृहस्पति का षडष्टक हो अर्थात् वे एक दूसरे से छठे अथवा आठवे स्थित हों, और बृहस्पति लग्न से केन्द्र में न हो तो "शकट" नाम का योग बनता है।

फल — इस योग में उत्पन्न हुआ बालक यदि राजकुल में भी उत्पन्न हो तो निर्धन होता है। सदा कष्ट तथा परिश्रम का जीवन

प्रावर है और राजा उस के प्रतिकूल रहता है।

हेतु—इस योग का आशयं लग्न तथा चन्द्र लग्न को निर्वल देखना है। जब बृहस्पति जैसा सर्वोत्तम शुभ ग्रह बल्कि धन का कारक ग्रह न तो लग्न पर अपना किसी प्रकार से प्रभाव डाल रहा हो और न चन्द्र पर जैसा कि उपर्युक्त स्थिति मे होगा तब, स्पष्ट है कि लग्न निर्वल होगे। और जातक राज्य, धन, सुख, सब से विचत होगा।

सूचना - गुरु को लग्न से तथा सूयँ से भी केन्द्रकोण मे न होना . चाहिए। तब शकट योग और भी पूर्ण होगा।

षष्ठाष्टम गतश्चन्द्रात् सुरराजपुरोहित । केन्द्रादन्यगतो लग्नाद्योग शकटसज्ञितः ॥ अपि राजकुले जातः निःस्वः शकटयोगज । क्लेशायासवशान्तित्यं संतप्तो नृपविप्रिय ॥

कु० र्स० ६४

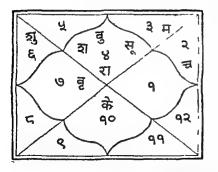

उदाहरण यह कुण्डली महाराजां देवास (२) की है। यहाँ चन्द्र से गुरु षष्ठ है। अत राजयोग को कमजोर कर रहा है। आप देखेंगे की गुरु की हष्टि न लग्न पर है न लग्नेश पर, न चन्द्र पर, न राशीश पर, न सूर्य पर और सूर्याधिष्ठित राशिके स्वामी

(जा. पारि ७-१०८, १०६)

### ६६ शीघ्र वैधव्यप्राप्ति योग

पर भी नहीं है।

परिभाषा—द्वितीय भाव उसके स्वामी बुध तथा गुरु पर मगल आदि का प्रभाव हो तो शीघ्र ही पित की मृत्यु हो जाती है। हेतु —द्वितीय भाव स्त्री के पित के लग्न अर्थात् द्विपत्म भाव से

अष्टम अर्थात् पति का आयु भाव होता है। जब द्वितीयेश, बुध होगा तो इस का अर्थ यह है कि बुध के पीडित होने की अवस्था में पित को उसकी आयु की हानि अपेक्षाकृत बहुत शीघ्र होगी क्यों कि बुध अपना अच्छा या बुरा फल जैसा कि इसका नाम ("सद्य. प्रतापी" "कुमार" आदि) बतला रहे है बहुत शीघ्र देता है। बुध पर मगल की दृष्टि तो विशेष हानिकर होती है क्यों कि वे परस्पर शत्रु भी है और फिर यदि द्वितीय भाव और गुरु भी मगल आदि द्वारा पीडित हो तो इसका अर्थ यह हुआ कि 'पित" गुरु भी कारक होता हुआ पीडित एव निर्बल है। और फिर यदि मगल के अतिरिक्त इन द्वितीय भाव द्वितीयेश तथा गुरु पर केतु का भी प्रभाव हो तब तो मृत्यु का और भी शीघ्र हो जाना प्रकट होगा।

उदाहरण—इस स्त्री के पित की मृत्यु उनके विवाह के आठ दिन के अन्दर ही हो गई। नोट की जिये कि पित के आयु भाव अर्थात् द्वितीय स्थान में मिथुन राशि है जिसका स्वामी बुध है अत यदि मिथुन पर मगल का प्रभाव पडा तो पित की आयु को सख्त धक्का लगेगा। अब देखिये, राहु और केंतु की ओर। नियम सख्या १६ को ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे कि राहु और केंतु अपनी दृष्टि के द्वारा मगल के प्रभाव को अपने द्वारा दृष्ट स्थानों पर डालगे। केंतु की नवम दृष्टि तो पित के आयु स्थान पर पड़ रही है इसका अर्थ यह है कि दो कर मगल (एक केंतु और दूसरा मंगल) इस स्थान पर अपना अनिष्टकारी कु॰ स॰ ६५

मारणात्मक प्रभाव डाल रहे है। और राहु भी मंगल के प्रभाव को लेकर अपने से पचम भाव को अत्यन्त पीड़ित कर रहा है। चूँकि वहाँ बुध और गुरु विद्यमान है अत स्पष्ट है कि बुध पति की आयु को गुरु

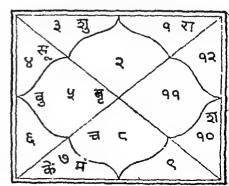

पति के खीनन को हानि पहुँचावेगा। इस प्रकार पित का अष्टम भाव अष्टमें प्रतिथा पित कारक गुरु मगल तथा केतु के प्रभाव मे पाये गये, अब आप कह सकते है ठीक है परन्तु शुक्र एक शुभ ग्रह मित्र राशिका होकर पितके आयु स्थान मे बैठा है। उसने पित की आयु मे वृद्धि क्यो नहीं की ? इस प्रश्न का उत्तर सीधा सा यह है कि नियम सख्या १७ का अध्ययन करके आप यदि देखेंगे तो पावेगे कि शुक्र, केतु तथा मगल की अधिष्ठित राशि तुला का स्वामी होने से एक नैसिंगक शुभ ग्रह होता हुआ भी अपने अन्दर मगल तथा केतु के दो मारणा-रमक प्रभाव रखता है और इन मारणात्मक प्रभावो को पित की आयु पर डाल रहा है।

### ६७ शराबी होने का योग

परिभाषा—लग्न लग्नाधिपति चन्द्रलग्न चन्द्र लग्नाधिपति तथा द्वितीय द्वितीयाधिपति पर यदि राहु अथवा शनि का प्रभाव हो तो मनुष्य को शराब पीने का दुर्व्यसन होता है।

हेत — लग्न तथा दितीय भाव "मुख" का जिस द्वारा वस्तुऐ खायी और पी जाती है, प्रतिनिधि है। इसी प्रकार चन्द्रका भी खाने पीने से विशेष सम्बन्ध है। अत जब राहु जैसे दैत्यराज का पीने से घनिष्ट सबन्ध होगा तो शराब खोरी की आदत आ ही जायेगी।

उदाहरण—यह एक ऐसे सज्जन की कुण्डली है जो चाहे कुछ भी कु॰ स॰ ६६ हो जाए शराब और वह भी काफी



हो जाए शराब और वह भी काफी माता मे पिये बिना नहीं रह सकते। यहाँ देखिये कितना प्रबल योग है। लग्नाधिपति बुध द्वितीयाधिपति शुक्र तथा चन्द्र सब एकादश मे इकट्टे हैं और सभी पर राहु दैत्यराज की पूर्ण दृष्टि है। अत शराबी होना सिद्ध है। चन्द्र के कारकत्व गुणों का वर्णन करते हुए उत्तरकालामृतकार खण्ड v श्लोक २६ में लिखते है।

शास्त्रोक्ति—'जीवो भोजनदूरदेशगमने लग्नं च दो व्यधिय.''

अर्थात् जीवन, भोजन, दूरदेशगमन, लग्न, तथा कन्धों का विचार चन्द्र से करना चाहिये। भोजन मे मदकारी वस्तुओं का सेवन सम्मिलित होता ही है।

## ६८ श्रीनाथ योग

परिभाषा—यदि सप्तमाधिपति दशम स्थान में अपनी उच्च राशि का होकर स्थित हो अथवा दशमाधिपति भाग्याधिपति से युक्त हो तो ''श्रीनाथ'' योग बनता है।

फल—श्रीनाथ योग में उत्पन्न मनुष्य इन्द्र के समान प्रतापी राजा होता है।

हेतु — जहाँ तक कर्माधिपति के नवमाधिपति से युक्त होने का प्रश्न है यह तो प्रसिद्ध पाराशर योग है जहाँ केन्द्र तथा विकोण के स्वामियों का परस्पर सबन्ध राज देता है और यहा तो केन्द्रों में प्रमुख केन्द्र दशम केन्द्र और विकोण स्थानों में प्रमुख स्थान नवम स्थान का सम्बन्ध कहा है। अत राज्य प्राप्ति युक्ति युक्त है। सप्त-माधिपति के सम्बन्ध में हमें देखना है कि यहाँ "भावात् भावम्" का सिद्धान्त काम कर रहा है अर्थात् दशम भाव का वही फल है जो दशम से दशम का अर्थात् सप्तम भाव का। अत जब सप्तमेश दशम में उच्च होगा तो दशम को दो प्रकार से उत्तमता की प्राप्ति होगी, एक तो एक उच्चग्रह की स्थिति की और दूसरे दशम से दशम के स्वामी के उच्च होने की। अत राज्य प्राप्ति यहाँ भी हेत्युक्त है। शास्त्रोक्ति—कामेश्वरे कर्मगते स्वतुङ्कों कर्माधिपे भाग्यपसयुते च।

श्रीनाथयोगः शुभदस्तदानीजातो नरः शुक्रसमो नृपाल ॥

(जा॰ पा॰ ७-१४३)



यह कुण्डली एक इन्कमटेक्स प्रेक-टीशनर की है यहा नवमाधिपति चन्द्र दशमाधिपति सूर्य के साथ है जिस से श्री नाथ योग बन रहा है।

#### ६६ शश योग

परिभाषा—जब लग्न से केन्द्र मे शनि अपनी उच्च राशि का अथवा अपनी ही राशि का होकर बैठे तो ''शश'' नाम का ''पचमहा पुरुष'' योगो के अन्तगंत योग होता है।

फल-शनि के प्राय सब शुभ गुणो आदि की प्राप्ति।

हेतु—उपर्युक्त स्थिति मे लग्न प्रबल शनि द्वारा प्रभावित है। है।

शास्त्रोक्ति—(1) लघु द्विजास्योऽद्रिगत सकोप, शठोऽतिशूरो विजनप्रचारः।

वनाद्रिदुर्गेषु नदीषु सक्त प्रियातिथिनीतिलघुः प्रसिद्ध ॥ ४-१ (गं) नानासेना निचयनिरतो दन्तुरश्चापि किचि

द्धातोर्वादे भवति कुशलश्च व्यवलो लोलनेत । स्त्रीससक्त परधनहरो मातृभक्त सुज्घो,

मध्ये क्षाम सुललितमती रन्ध्रवेदी परेषाम् ॥ (मानसागरी ४ २)

(111) भूपो वा सचिवो वनाचलरत सेनापति ऋूरधी। धातोर्वादविनोदवाचनपरो दाता सरोषेक्षण ॥

(जा० पा० ७-६५)

अर्थ-(1) छोटे दातो वाला, वनचारी, क्रोधयुक्त, दुब्ट, शूरवीर

एकान्तसेवी, वनों, और निदयों का सेवन करने वाला, अतिथियोंका संवक और मध्यम शरीर का शश योग में उत्पन्त मनुष्य होता है।

(ii) नाना प्रकार की सेना वाला, धातु कार्य में कुशल, चचल, स्त्री में आसकत, दूसरे का धन हरने वाला, माता का भक्त, सुदृढ़ जघा वाला, शरीर के मध्य में पतला, लिलत, मितमान, दूसरों के दोषों से परिचित ऐसा मनुष्य शश योग में होता है। (iii) राजा, अथवा मन्त्रा, बन पर्वतों में घूमने वाला, सेनापित

(iii) राजा, अथवा मन्त्रा, बन पर्वतो में घूमने वाला, सेनापति कूर बुद्धि वाला धातु के व्यापार में कुशल, दूदसरों को ठगने वाला दानी तथा कोधभरी दृष्टि वाला ऐसा मनुष्य शश नाम के योग में

उत्पन्न होने वाला होता है।

उदाहरण—यह एक व्यापारी सज्जन की कुण्डली है जिनको कु॰ स॰ १८ सहस्त्रो रुपये की आय जायदाद



सहस्ता रुपय का नाय जायदाद के किराये के रूप में है और जो अपने शहर में एक प्रतिष्ठित मुख्य व्यक्ति माने जाते है। यहाँ शनि केन्द्र में स्वक्षेत्री होकर शश योग बना रहा है जिसके फलस्वरूप भूमि मकान आदि से आय, जनता मे मुख्यता आदि गुणों की प्राप्ति हुई है।

# ७० शारदी योग

परिभाषा—(i) दशम भाव का स्वामी पंचम भाव मे हो बुध केन्द्र मे हो, सूर्य सिंह राशि मे हो और बलवान् भी हो तो 'शारदा-योग' होता है।

(ii) चन्द्र से नवम पंचम गुरु हो, बुध से मगल तिकोण में अर्थात् पचम अथवा नवम हो और बुध से गुरु लाभ स्थान में हो तो शारदा नाम का योग बनता है।

मुद्रोपत स्तीपुत्रबन्धुसुखरूप गुणानुरक्ता भूपप्रिया गुरुमहीसुरदेवभक्ता। विद्याविनोदरितशीलतपोबलाढ्या, जाता स्वधर्मनिरता भुविशारदाख्ये।।

फल—स्त्री, पुत्र, बन्धु आदि के सुख से युक्त, गुणो से गुणी, राज्य की दृष्टि मे प्रिय, गुरु, ब्राह्मण, देवताओं का भक्त, विद्या तथा खेल-कूद तथा अन्य मनोरजन के साधनों में रत, तपस्वी और अपने धर्म में लगा हुआ शारदा योग वाला होता है।

हेतु—शारदा योग एक बुद्धि अथवा "ज्ञान" का योग है। इसमें बुध तथा गुरु का अथवा बुद्धि स्थान (पचम) का बलवान् होना अपेक्षित है। जैसे यदि कर्मों का बुद्धि स्थान से सबन्ध हो तो बुद्धि की वृद्धि होती है। बुध केन्द्र में हो तो बुद्धि की वृद्धि होती है। सूर्य बलवान् हो तो ज्ञान की वृद्धि होती है। चन्द्र को गुरु देखता हो तो ज्ञान की वृद्धि है। बुध से गुरु उपचय में हो तो ज्ञान की प्राप्ति है।

#### ७१ सरस्वती योग

परिभाषा शुक्र गुरु तथा बुध यदि केन्द्र अथवा तिकोण मे स्थित हो अथवा यही तीन शुभ ग्रह द्वितीय भाव मे अपने उच्च अथवा मित्र स्थान मे स्थित हो और गुरु बलवान् हो तो "सरस्वती" योग होता है।

फल—"सरस्वती' योग मे उत्पन्न होने वाला मनुष्य धन से युक्त, गद्य-पद्य, अलकार आदि शास्त्रों में निष्णात, कवि, शास्त्रों को जानने वाला, यशस्त्रों, स्त्री, पुत्र से युक्त, तथा राज्य से सन्मानित होता है।

हेतु—द्वितीय स्थान "विद्या" का है। जिस प्रकार के ग्रह इस भाव को प्रभावित करेंगे मनुष्य की विद्या उसी प्रकार की होगी। अत! जब गुरु, बुघ, शुक्र जस तीनो शास्त्रज्ञ तथा कलात्मक ग्रह इस भाव पर अपना प्रभाव डालेंगे तो मनुष्य को महान् विद्वान्, कलाकार आदि बना ही देंगे। कहा भी है — ( १६५ )

शास्त्रोक्ति — (!) शुक्रवाक्पतिसुधाकरात्मजै,

केन्द्रकोणसहितैः द्वितीयगैः।

स्वोच्चिमत्रभवनेषु वाक्पती,

वीर्यगे सित सरस्वतीरिता ।। (फलदीपिका-६-२६)

99

रा १२

(ii) धीमान् नाटकगद्यपद्यगणना-अलकार्शास्तेष्वय,

निष्णातः कविताप्रबन्धरचनाशास्त्रार्थपारगतः। कीर्त्याकान्तजगत्त्रयोऽतिधनिको दारात्मजैरन्वित,

स्यात् सारस्वतयोगजो नृपवरैः सपूजितो भाग्यवान्।। (फलदीपिका-६-२७)

उदाहरण-यह कुंडली पं॰

भगवत् दत्तं विख्यातं वैदिकं स्कालरं की है। यहाँ देखिये चारं शुभ एवं

प्रबल ग्रहों-बुध, शुक्र, गुरु तथा पूर्ण चन्द्र-का प्रभाव दितीय स्थान पर

है । द्वितीय स्थानाधिपति मगल यद्यपि द्वादश स्थान मे है तथापि यह बुद शु कि प्र

3

कु० सं० ६६

स्थिति धन भाव के लिये कोई हानिकर नहीं क्यों कि मगल अपनी राशि मेष को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और स्वय गुरु से दृष्ट है। इसका परिणाम यह है कि द्वितीय भाव जिसमें मगल की दूसरी राशि वृश्चिक स्थित है बलवान् हो गया है। अस्तु इस योग के पीछे भाव इतना ही हैं कि द्वितीय स्थान पर अत्यधिक शुभ प्रभाव हो और गुरु बलवान् हो (यहां गुरु वकी होने से बली है)।

### संगीतविद्या योग

परिशाषा—जब द्वितीय तथा द्वितीयेश का सबन्ध पचम भाव से तथा शुक्र से हो तो मनुष्य संगीतज्ञ होता है।

हेतु - जैसा कि हम अन्यत्र "विद्यादिशा ज्ञान" योग के अन्तर्गत

तिख चुके हैं इंद्रीय भाव विद्या (Education) अथवा जानकारी की भाव है। पेचंम भाव का सबन्ध गाने बजाने तथा सिनेमा आदि आमोद प्रमोद (Entertainment) के स्थानों से है और शुक्र तो गाने बजाने का "कारक" ग्रह है ही। इसिलये जब शुक्र तथा पचमेश का सबन्ध जानकारी तथा भाषण के भाव अर्थात् द्वितीय तथा उसके स्वामी से होगा तो स्वाभाविक है कि मनुष्य मे शुक्र तथा पचम सबन्धी गाने बजाने की कला की योग्यता अथवा जानकारी आ जाये।

कुं ० स० १००



उदाहरण—यह कुंडली विख्यात म्यूजिक डाइरेक्टर ओ पी नैंग्यर की है। यहाँ पचम भाव का स्वामी शनि द्वितीय भाव मे द्वितीयेश के साथ युति कर रहा है और दूसरी बात यह है कि वह शनि शुक्र-अधि-िंठत राशि का स्वामी है जिसका अर्थ यह हुआ कि वह जानकारी

अथवा विद्या के भाव से सगीत (शुक्र) का घनिष्ठ सपर्क उत्पन्न कर रहा है और इस व्यक्ति को एक उच्च कोटि का म्यूजिक डाइरे-कटर बना रहा है।

शास्त्रोक्ति —द्वितीये पचमे जीवे बुधशुक्रयुतिक्षिते। क्षेत्रे तयोवीं सप्राप्ते योग स्यात् स कलानिबि।। (जा पारि ७-१५८)

अर्थात् कुण्डली के द्वितीय तथा पचम भाव में गुरु स्थित हो और वह शुक्र तथा बुध के सहित हो अयता वहाँ बुध अथवा शुक्र की राशि में स्थित हो तो सगीत आदि कलाओं में निपुण होने का योग है।

# ७२ सुन्दरी स्त्री (या सुरूप पति) प्राप्ति योग

परिभाषा—यदि सप्तम स्थान मे समराशि हो और उसका स्वामीं तथा शुक्र दोनोंभी समराशि में स्थित हों और अष्टम अष्टमेश पर शनि का प्रभाव न हो तो सुन्दरी स्त्रीप्राप्तियोग बनता है।

फल एसे योग मे उत्पन्न होने वाले व्यक्ति की अतीव सुन्दर स्त्री की प्राप्ति होती है।

हेतु—स्त्रियों के लिये सम राशि उनके नैसर्गिक स्वभाव स्त्रीत्व गादि की वर्द्ध कहोती है अत जब स्त्री के द्योतक तीनो अग अर्थात् तम भाव-सप्तमेश तथा शुक्र सभी सम (Even) राशि में होंगे तो स्पष्ट है कि स्त्री में सुन्दरता का सचार होगा। शास्त्रोक्ति प्रकृतिस्था लग्नेन्दो समभे सच्छीलरूपाढ्या।

भूषणगुणौरुपेता शुभवीक्षितयोश्च युवती स्यात् ॥

जब लग्न तथा चन्द्र लग्न सम राशि मे हों तथा शुभ हिष्ट हों तो स्त्री सुन्दर तथा शुभगुणो वाली होती है। (सारावली; ४४-३)

उदाहरण — यह उस व्यक्ति की कुण्डली है जिस की स्त्री अतीव सुन्दर है। यहाँ सप्तम भाव में सूये विद्यमान् है। अर्थात् सप्तम भाव में उथे लग्न भी विद्यमान् है। दूसरे शब्दों में सप्तम लग्न तथा सप्तम सूर्य लग्न दोनों सम राशि में है। गोनों का स्वामी चन्द्र एक स्त्री ग्रह

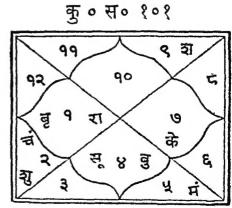

होता हुआ पुनः सम राशि मे है। शुक्र भी सम राशि में स्त्री ग्रह चन्द्र े साथ है। अतः स्त्री सौन्दर्य उत्कृष्ट है।

इसी प्रकार पत्नी का एक सुन्दर पति होना अर्थात् पुरुष रूप से लावण्य युक्त होना तब होगा जब कि स्त्री की कुण्डली मे सप्तम भाव मे पुरुष राशि हो और सप्तमेश भी पुरुष राशि मे विद्यमान् होकर गुरु आदि शुभ पुरुष ग्रहों द्वारा दृष्ट हो।

# दि आप ज्योतिष के गहन अध्ययन के

#### कि। जिस उच्च स्तर की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से चुनिए

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | •            | · ·                         |          |
|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------|
| मानसागरी                              | १० ००        | हस्तरेखा विज्ञान            | १२ ००    |
| ताजिकनीलकठी                           | ६००          | शरीर लक्षण सहित)            |          |
| जातकाभरण                              | ६००          | सामुद्रिकशास्त्र            | 800      |
| वृहज्जातक                             | ४ ४०         | मुखाकृति विज्ञान            | 200      |
| बृहज्ज्योतिसार                        | 7 00         | शरीर सर्वांगलक्षण           | १५०      |
| लग्न चन्द्रिका                        | ३००          | व्यावहारिक हस्तरेखा विज्ञ   | ान       |
| विश्व के भाग्यवानो                    |              | (सेट जर्मेन का प्रथम        |          |
| की कुण्डलिया                          | 800          | प्रमाणिक हिन्दी अनुवाद)     | ७ ७५     |
| अखड भाग्योदयदर्पण                     | 300          | हस्तरेखा (डा० श्रीमाली)     | ३००      |
| ग्रहफलदर्पण                           | 700          | गोचर विचार                  | ३ ५०     |
| लघुमध्यपाराशरी                        | १५०          | भावेशविचार                  | 800      |
| वर्ष भास्कर                           | २००          | शुभाशुभ ग्रह निर्णय         | ३ ५०     |
| बृहत्सहिता                            | 80 00        | योगविचार १ से ७ भाग त       | क        |
| मुहुर्त चिन्तामणि                     | 800          | सम्पूर्ण सजिल्द             | १६ ५०    |
| अंक और आप                             | ₹•००         | भृगु सहिता फलित             |          |
| फलित और आप                            | 200          | सर्वाग दर्शन                | 85.00    |
| अ क ज्यौनिष                           | 200          | ज्योतिष कल्पद्रुम           | ४ ४०     |
| भारतीय ज्योतिय                        | १२००         | अष्टक वर्ग (सस्कृत अ ग्रेजी |          |
| भारतीय ज्योतिष विज्ञा                 |              | Condensed Eph B             |          |
| लघु जातक                              | 700          | From १६००-४१                |          |
| व्यापार रत्न (प० हरदे                 | वशसी १५ ०    | " \$ER5-X5                  |          |
| मेरा भावी सुदर्शन चक्र                |              | " १९५१-६१                   |          |
|                                       |              | 33-53                       |          |
| तेजी मदी के लिये उपय                  | 11411 \$0 00 | Tables of Ascendar          | nts ६ ५० |
|                                       |              |                             |          |

इसके अतिरिक्त और भी सस्कृत, हिन्दी, अग्रेजी की पुस्तके, जन्मपत्नी के नये ढग की कापियाँ व सुन्दर फार्म आदि के लिये सम्पर्क करे — डाक द्वारा भेजने की पूर्णसुविधा।